### QUEDATESUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two

| BORROWER'S | DUE DTATE | SIGNATURE |
|------------|-----------|-----------|
|            |           |           |
| 1          |           |           |
| }          |           | 1         |
| 1          |           | 1         |
| 1          |           | 1         |
|            |           |           |
|            |           | }         |
|            |           | 1         |
|            |           | j         |
|            |           |           |
|            |           | }         |
| }          |           |           |
| 1          |           |           |
| 1          |           | 1         |

# शङ्कर-सर्वस्व

महाकवि स्वर्गीय थी पं० वाधूराम शक्षर समी की कविताः का संमह

सम्पादक श्री हरिशङ्कर शर्मा

0

<sup>प्रकाशक</sup> गर्याप्रसाद एएड सन्स, ब्यागरा प्रकारक / श्री रामप्रसाद ष्राणील, बी० ए०, एल-एल० बी० श्रापापर एएड संस, श्रागरा

> श्रयमाष्ट्रत्ति चंतत् २००二

> > सुदक छपाशङ्कर शर्मा, एम० ए०

निराला प्रेंस, आगरा

## महाकवि शङ्कर

महाकृषि नाथुराम राष्ट्रर सर्मा 'शङ्कर' हिन्दी के उन प्रतिभाशाली वरयवाक् कवियों में से थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन सरस्वती की धाराधना भीर कविता-कला की साधना में लगा दिया । उनकी साहित्यिक कविकाएँ सहद्यों के हृदय का दार बनी हुई हैं। शहूरजी ने देश भिक्त कार देश दशा पर अब से प्रायः यौन राती पूर्व व कविताएँ लिसी, जिन्हें बाज के कवि बापनी 'उपज' या 'प्रगति-शील' कहकर पुराने कांचयों की अर्स्सना किया करने हैं । समाध-मुधार-सम्बन्धी कविताएँ लियाने में तो शहरजी बढ़े ही सिद्धहरन थे। उनकी दारीनिक कविवाएँ पढ़कर तो दारीनिक विहान सूरि-सूरि प्रशंसा करने लगते हैं। जिस समय खात के प्रगविशील कवियों का व्यस्तित्व भी न था, वस समय शहरजी ने देश और समाज को उठाने वाली फ्रान्तिकारियाँ अनेक कविताव लियाँ थीं। ' अब से साठ-सत्तर वर्ष पूर्व हिन्दी में समस्या-पूर्तियों का जोर था। तत्कालीन बड़े-बड़े कवि रामस्या-पूर्तियों करते थे। इनमें धापार्य महाबीरमसाद दिवेदी, राजा कमलानन्दसिंह 'सरोज', महा-महोवाध्याय पं मुघाकर दिवेदी, प॰ बालकृष्य भट्ट पं॰ श्रीघर पाठक, राय देवीप्रसाद पूर्ण, पंत्र अस्विकादत्त व्यास, विद्यावारिधि व्यालाप्रसाद मिश्र, गोस्वामी किशोरीलालजी आदि मुरय थे। रवर्गीय राजा लदमण्यिह प्रायः निर्णायक होते थे । शहरजी भी पूर्तिकार थे। उनकी पूर्तियों सैकड़ी पूर्तियों में श्रोट्ड समसी जाती थीं। उस समय की कवि मण्डली ने उन्हें 'कविशज', 'बारत प्रह्मेन्द्र', 'साहित्य स्वाघर', 'साहित्य-सरावती', 'कवि सम्राद' इत्यादि लगमग दो दर्जन उगाधियाँ देकर सम्मानित किया था । 'भारत-प्रश्लेन्दु' की उनाधि वो स्वर्ग स्वर्गीय राजा लदमणसिंह ने दी थी। राङ्करजी ने सीने चाँदी के वोसियी पदक प्राप्त किये थे। बड़ी, पगड़ी दुरााले आदि भी कितनी ही बार मिले थे। शान यह म राष्ट्राजी घर से निकल कर शायद ही कभी बाहर गर ही पद्मितिह रामी के शब्दों में वे 'प्रवास-मीठ' थे । उन पगड़ी। हुशाले और पदक पदविषों के प्रस्कारी का मा

इनके प्राप्त फरने में शहूरजी सब से बाने रहे। समस्या-पृति रस्तो उनको पहुड पड़ी विशेषता थी। वे मिनटों में खब्छी से बब्छी पृर्वि पर होते थे।

सम्भवतः १६०४-५ ई० की बात है, आधार्य महावीरपसाद हिचेदी 'सरस्वती' का सम्पादन-भार सँभाल चुके थे । 'सरस्वती' में ररही योशी की कविवाएँ निकलनी शुरू हुई । उन्हें पढ़कर सुप्रसिद्ध हिन्दी-प्रेमी यह रेज विद्वान् जार्ज प्रियसंत ने पृत्य हिवेदीली की लिसा—"सरखती में प्रकाशित कविताएँ रूसी-सूसी और कीकी होती हैं। बसा खड़ी बोली में सरसता नहीं आ सकती ?" दिवेदीजी महाराज राड़ी योली के प्रयत्त समर्थक थे। उन्हें यह राश वात महुत राटकी। आपने तुरन्त शहरजी को लिया-प्देरितये, यही धोली फी फबिताओं के सम्बन्ध में एक विदेशी विद्वान क्या कहता है। षय 'सरस्वती' की लाज बायके हाथ है।' साथ ही दिवेदीजी ने प्रियर्सन साहम की उक्त अद्वरेषी नवड़ी भी शहरती के पास भेजदी। राष्ट्ररजी अजभाषा के कवि थे, राङ्ग बोली में उस समय तक उन्होंने महुत थोड़ी पीचे लिसी थीं। जितनी लिसी थीं वे हियेई जी को यहत पसन्द थीं । सम्भवतः इसी बाधार पर वन्होंने शहरजी से 'सरस्वती की लाज' रराने की अपील की । शहुरजी ने 'सरस्वती' में लिखना शुरू किया। 'हमारा अधःवतन', 'सन्मरोदगार', 'वसन्त-सेता', 'केरल की वारा', 'अविद्यानन्द का स्यार्यान', 'पस्च पुकार' शीर्पक कविताएँ प्रकाशित हुई'। दस-वारद सहीने याद प्रियर्सन साहब ने द्विवेदीजी को फिर लिया-'ये राष्ट्ररजी कीन हैं ? इनकी फ विताएँ पदकर मैंने अपनी सन्मति बदल ली है, ब्यौर अब में निश्चयपूर्वक कह सपता हूँ कि राड़ी बोली में भी सुन्दर खाँर सरस कविताएँ ही सकती हैं।' दिवेदी वी महाराज को मियर्सन साहब की इस चिट्ठी से वड़ा सन्तोष हुआ और उन्होंने उनकी यह विट्ठी भी शङ्काओं जे पास भेजदी। खब से प्रायः साठ वर्ष पूर्व फतेहगढ़ से "कवि ब-चित्रकार"

। धव से आपः साठ वर्ष पूर्व फतेहराह से "कवि व-वित्रकार" सामक लीयों में ह्या एक मासिक पत्र निकलता था। उसके सम्पादक में पठ छन्दनलाल सामी। रामांची असिद्ध हिन्दोभेगी अंतरेल कतकटर पाडन के हंट सकते है। इन्हों की प्रेरवा और सहायता से फिव व चित्रकार' माशित होता था। सहत्वी भी हम पत्र में सिवर में पुरु वार फतेहराह में खिला भारतीय कविनस्मेतन हुआ, चुने हुए बुछ कवि आमन्त्रित किये गए । इस सम्मेलन का षद्देश्य अब की तरह कविता पाठ नहीं, समस्या-पृति करना था। मामन्त्रित सब कवि जिनकी संत्या साठ सत्तर के लगभग थी, एक विशास हाल में विठाए गए-वसी प्रकार जिस प्रकार परीचा-भवन में परीचार्थी बैटते हैं। खर्य प्राप्त साहब और जिले के अन्य अधिकारी परिशास बटत है। त्वन आकर ताहन कार कर कि समस्या दीनहै हमा प्रतिद्वित दिहान भी मौजूद थे। कियों को समस्या दीनहै भीर बहा गश कि वे बससे पूर्ति आध पटे में करें। यरना सहस्ती ने सिर्फ पन्नह मिनट में समस्या-पूर्ति परके रहादी और वहीं सर्व शेष्ठ सिद्ध हुई। उस समय की प्रधानुसार पूर्ति के बपलदय में पुरस्कार सहस्य राष्ट्ररजी को एक यहुमुख्य सदी प्रदान की गई। कमरे में किसी आँगरेख का बनावा एक बहुत बहिया तेल चित्र टॅंगा हुआ था, बसी को लक्ष्य करके शहुरजी ने पूर्ति की थी । पूर्ति पदकर प्रावस साहब ने हसते हुए कहा-मात्म होता है। शहरजी को यह वेल चित्र बहुत पसन्द है, खतः वह उन्हों को भेट कर दिया जाय। शहरजी उस चित्र की ले आए और वह उनकी बैठफ में वर्षी टेंग रहा । उस समय उस चित्र का मृत्य दाई सी रुपये बताया शया था ।

शहरजी के सम्यन्य में देश के विद्वानों की थड़ी जेंबी सम्मतियाँ रही हैं। बाचार्य भी पं॰ महानीप्रमान दिवंदी ने तो लगाना वाद सी रही हैं। बाचार्य भी पं॰ महानीप्रमान दिवंदी ने तो लगाना वाद सी पत्र बन्दें लिए थे, क्लिनों ही में तो शहुरजी की कविश्वविमा की मुस्भिद्दिन्द्रांसा की गई थी। बाहुरजी के सन्दर्भ में बाचार्य दिवेडी जी ने लिए। था-

> रिक-अभूद-वन कलाघर, अतिमा-पारावार, क्षविता-कालन-केमरी सहदयता-धातार ।

द्विवेदीजी महाराज की जिस लेखनी ने महाकवि कालिदास और महे बहे साहित्य-महारथियों को भी नहीं घरशा, वही शहरती को 'कविता कानन केसरी' और 'प्रतिमा-पारावार' (समुद्र) जैसी . उपाधियों से अलकुत कर उनकी सराहना कर रही है, यह कुछ माधारण बात नहीं है।

दिल्ही प्रान्तीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के सभापति की हैसियत से सुप्रसिद्ध क्षीपन्यासिक सम्राट् श्रीप्रेमचन्दकी ने शहरजी के सम्बन्ध में फहा था-

'मगर यह नौहा चभी समाख नहीं हुआ, वीसंग मिसरा कविरत्न शहरजी का निर्वाण है, जिसके शोक के आँसु धर्मी हमारी बोटों से नहीं सुराने पाये। शायद कोई जमाना आये कि हरवुव्यागंज हमारा तीर्थ स्थान यन जाय । इसमें स्न्देह नहीं कि राष्ट्ररकी आंशु कवि थे और उनकी कविता का वही उद्देश्य या जो सुधारक के भाषण का होता है। पर भारतीय विनन्नता उनमें इंदनी थी कि महाकषि होते हुए भी अपने को पवि कहने में भी उन्हें संकोच होता था। न जाम की भूस थी, न कीति भी ध्यास । अपनी हृदिया में बँठे हुए जो उह तिस्ते थे, स्वान्तः संसाय, केवल अपने हृदय के सन्तीप के लिये . स्वर्गीय प्रेमचन्दली ने शङ्करती को 'महाकवि' बताते हुए,

यहाँ सक कहा है कि शायद कोई जमाना आवे कि हरेडु नागज-शकरजी की जन्म-भृष्टि-श्नारा बीर्थस्थान दन जाय।

साहित्याचार्य पं वद्मसिंह शर्मा, ज्ञाचार्य शी पं शालग्राम शास्त्री, विद्वहर डाक्टर काशीप्रसाद जावसवाल, सम्पादकाशार्य बीगयेशशंकर विद्यार्थी, महामहोपाध्याय प० गाँधशङ्कर दीरायन्द भोगाः महामहोपाध्याय राजगुरु पं० गोपीनाय शास्त्री, महामहो-पाध्याय प॰ आर्यमनिजी, प्रसिद्ध विद्वान श्री॰ रामदास गाँडू, पं॰ रामजीलाल शर्मा आदि तो महाकवि शकर की कविताओं पर मुख्य थे उन्हें उनकी कविता में सदैय नवस्वीन्सेपशालिमी प्रतिमा चौर मीलियता के ही दर्शन होते थे।

यहाँ हम गुरुवर श्री काशीनाथजी महाराज की सम्मति उद्धुत करने का लीभ संवरण नहीं कर सकते । गुरुवर काशीनाथजी संस्कृत के सूर्य थे। वे अपने गुग में नाशी के स्वं-अंष्ठ पंडित समके जाते थे । उनके विद्वान शिष्यों की संत्या सेक्ड़ों है। ष्पाचार्य पद्मसिंह शर्मा श्रीर साहित्याचार्य शालबाम शास्त्री भी उन्हीं के प्रधान शिष्य थे। ज्याकरण, काज्य दर्शना प्रस्मा इतिहास, साहित्य सभी के ये प्रकारड परिडत खीर उद्भट विद्वान थे। गुरुजी एक्के सनातन धर्मायलम्बी चौर महामना मालबीयजी महागज के परम श्रद्धेय थे। आपने शहूरजी की कविताओं पर प्रसन्त होकर निम्नलिखित आशीर्वाद भेजा था-

> राकर प्रणमन कासीनायोऽह द्विल मत्त्रम: काव्य-दर्शनसंजात-धमत्कारी निवेदये ।

न्नं 'सरस्वनी' नाथूरामशंकर पढित , स यवेरण पद्मानि को निर्मिमीत मानव ।

गुरुवर पाशीनायजी महाराज कहते हैं-शहूरजी नि सन्देह 'सरस्वती' हैं। अन्यथा मनुष्य तो इस प्रकार की कविता पर ही नहीं सकता । शहूर 'मानव' नहीं प्रत्युत 'सरस्वती' के साचात अवतार हैं।

शहरती के सम्बन्ध में युग के ज्वलन्त महात्र कविवर श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की नीचे लिखी पितयां भी पढ़ने योग्य हैं । नवीनजी

व्यपने एक मुद्रित भाषण में, जो एक बिराट कवि सम्मेलन के सभापति की दैनियत से दिया था, कहते हैं-'स्दर्गलियामी प॰ नाथुराम शहूर शर्मा हमारे साहित्य के पन निर्मात्तीओं में थे, जिन्होंने हमारी साहित्यिक गतानुगति के आडम्बर को छिन्न विछिन्न करने की दशा में पहले पहल प्रदम बठाया था।

वे शब्दों वे स्वामी, भाषा के अधीश्वर, मुहाबिरों के सिरजनहार और साहित्य के अस है के अक्सड पहलवान थे। पूजाई शहरजी में राज्य निर्माण की समता असाधारण रूप से विश्वमान थी। जिस बक्त ये विचिकचा कर लिखते थे, तो जनके शब्द ऐसे होते थे कि पढ़ते-पढते पाठक स्वयम दात किटकिटाने लगता था । जिस तरह स्वर्गीय अक्षर इलाहातादी अपने रग वे अन्ठे कवि हो गये हैं। उसी तरह कविवर शहरती का रग भी निराला है और उन्हें सभी तक किसी ने नहीं पाया है। शहूरधी ने इस समय लिखना ग्रुह्त किया जबकि हम में से बहुतेरे साहत्य सेवी ककहरे वा अभ्यास कर रहे थे। उस समय देश में एक नव विधान की प्राणीदना देश की व्यात्मा की अनुप्राणित कर रही थी। महिष स्वामी दयानन्द की सागर गर्म्भार वाणी ने कीम के एक बड़े तबको की विचलित और आन्दोलित कर दिया था। सामाजिक इदय एक नवीन भावना से परिपत हो रहा था। राष्ट्र के उस नेत्रीन्भीलन के युग में, प्रभात की उस बेला में प्रथम रविरश्मिननात इस घटिया में जिन विद्यों ने अपने विभास, भैरव, भैरवी और धासावरी के नव जीवनप्रद स्वरों में ६में बद्बोधन के, जाग-ए के बिनाश और नव निर्माण के गीठ सुनाये उनमें पूजनीय स्वर्शीय प० नायुगम शङ्कर शर्मा भी थे। उनकी दिवगत श्रात्मा हमें सत् साहित्य निर्माण की खोर प्रेरित करती रहे-पद्दी हमारी हार्दिक प्रार्थना है।"

महाकवि शक्ष्र छन्दा शाध्य के वक्ष्य विद्वान् थे । वे सपती किवता के मानिक छन्दों में भी बरामर वर्ष रखते थे । यह याव जितानी कहने, मुनने कोर लियने में सरक है बढ़नी ही घरने में किडन । हिन्दी राज्य ससार में बावतक किसी ने भी इस कहे नियम का तिवोह नहीं दिया परन्तु शहुरखी ने अपने पूरे काव्य-प्रम्थ 'अनुराग रत्न' (प्रथम संस्वरख) में यह नियम पूरी ताह नियाया है। किन लोग जान छन्दे हैं कि इस नियम पूरी ताह नियाया है। किन लोग जान छन्दे हैं कि इस नियम का निर्वाह स्थों के भी शर पर खतने वा लोहे हैं चने चवाने के समान हैं। सुप्तिसद नाटक्वार औ प० नारायण्यसाह 'वेताय' वेट किन और ही। सुप्तिसद नाटक्वार औ प० नारायण्यसाह 'वेताय' वेट किन और ही। प्रमित्त नाटक्वार औ प० नारायण्यसाह दी माने जाते में। पदा परिवाह के कि आर परिवाह के कि स्थाह के स्थान है। स्थाह के स्थान के स्थान स्थान स्थान करने हैं। इस त्ये परन्त इस्ति के किया का समर्थण येतायती ने पर परी परती । इस तये वक्ष प्रसिद्धी पर क्सा था। सय में तुद्ध न तुह होण दिया है दिया कोर विस्ता—

'समुद्र सत्थन में छम्छन, लस्मी, कासपेल इत्यादि निक्कते तो सय लेने को हो गये, अब दिव निक्का तो 'शहूर' के विवा वसे प्रहुण करने के लिये कोई सामध्यान निक्क द में हुन्या । साहित्य-सागर से भी बानेक प्रम्य-राम निक्का वहें हैं, कादर सन्यंध हो रहे हैं। परन्तु इस प्रन्य पद्य परीक्षा नहीं, गरल प्रन्थिय के प्रहुख करने के लिये कीन क्षमर्थ हो सक्वा है । इसलिय कविना कामिनी काच शहूर कि, में इन विषमय पन्नों को बला की तरह आपके गोले वालता ह ।

> न थी चिन्ता जी होती भेंद्र मुझ कोमल मपुर इलकी, मिलेगी किससे शद्भर के सिवा वर्मी इलाइल की।

सतामा ४४ वर्ष हुए, ज्वालापुर (हरिद्वार) में, एक बहुत वड़ी बिद्वत्समा हुई थी। थी प० पद्मसिंह रार्ग उसके प्रधान सन्धी थे। उस सभा के विद्वानों ने राहुन्दती की काव्य साधना के ष्यलस्य में 'उन्हें 'क्षिता-कामिनी कान्त' की ज्यापि दों थी। यह उपाधि एक स्वर्षपुरक पर इस प्रकार काह्नि है—

> कविता-कामिनी-कान्तः श्री नावराम शहरः प्वालापुरार्व विदुषा समना मान्यतेनराम् ।

शारदा रीठाधीरवर वनद्गुर वो शङ्घाचार्य महाराज महाकवि राङ्कर की कविवा के पड़े प्रेमी थे। व्यापने राङ्करत्री की व्यपनी पीठ की च्योर से 'कवि शिरोमणि' की चपाधि प्रदान की थी।

मुप्तित कलाकोविद और विद्वान् शीरायकृष्ण्यामकी ने हमें बताया कि सर्गोय शीजयशद्धा प्रसाद कविवर शद्धार के छन्द सम्बन्धो पाकिस के बढ़े प्रशासक कीर बनकी शिली के अनुमायी थे। कविवर निराताओं और दिनकाओं ने शद्धारों के प्रतिकृष्ठ कार श्रद्धाञ्ज्ञितायों कर्षित की हैं। अन्य सहावत्या ने भी वन्हें सराहा है।

महाकि शक्कर का हृदयं देशमिक से मरप्रथा। उन्होंने इस विषय पर जो कविताएँ किसी हैं, उनसे यह बात स्पन्ट जानी जा सकती है। वे सम्बद्धायबाद के कहुर विरोधी थे। उनकी राय में वैदिक धर्म ही मानवधर्म था। और उसीसे सब का फल्याण सम्मव था। २६ वर्ष की कायु में शहुरजी ने निम्न लिसित सवैवा लिखा था:—

> बर नैदिक बीप बिलाग गयी, इस के बस्त की इसि इंट परी, पुरसारम, साइस, अस्त मिने, मन-पन्यन के सिस इट परी, अपिकार भनी परदेखिन की, मन गाम परा पर सुट परी, क्रम याइस आप्ता मारत थे, मन भरि क्रमानक टट परी।

वपर्युक्त सर्वेया के शब्द शब्द में कवि शब्द र की चेता के लिये तद्य भरी हुई है। उनका धननारामा छलान्द्रम कीर सत पमर्य-तम्य अनेकता कीर परदेशियां द्वारा घन, धाम एवम् घरा को छुटते देखकर चीख छठता है। याउक देरों कि इन्यीस वर्ष की खासु में नवपुक्त शाहुर को भारतीय पराधीनता कितनी खसदा और खरमानतम्क प्रजीत हो रही है। इन्हों दिनां राहरजो ने "कहा मेरा सब करते हैं" शीर्षक एक हास्यरस को कियता लिखी थी। इसमें देशोन्नित सम्बन्धी खन्य करिक शांती के साथ यह भी था—

> भोजन मेज, विशेषन को,; घर मरें कबाइ मेंगाय,

### [ 1 45 ]

या दरिद्रदाता उदम की सम्पति कहाँ समाय। गरीनों का घन इस्ते हैं, कहा मेरा सब करते हैं।

इसी कविता में शङ्काती ने विद्यापनगर्जी को फटकारते हुए जिस्स है—

> बेल्यूपेबिल के विक्रांचा, मन में राउँ प्राँट, पर कैटे लोगन को लूटें, फुटे नोटिए यॉट, नियाची गॉट बतरवे हैं, कहा मेरा एवं बरते हैं।

। न इस समय पदने-मुनने में ये पात बहुत साधारण-सी लगती हैं, परन्तु इनका महत्व यही है कि ये शहरकी द्वारा अपन से प्राया एसाह सहस्रठ वर्ष पूर्व लिखी गई हैं जर्मक इस और यहत ही यम ध्यात दिया जाता था।

१६०७ ई० में वम मग हुण । सारे देश में ब्यस्तोप की स्मित बपक उठी । ब्यतिक नानिकारी पैवा होगए । राहुरजी ही उस युग के जम प्रमाद से केंद्री क्ष्युंत रह सकते में । इसी समय हे उन्होंने स्वरंग वस्त्र पहना एक किया और जीवन मर कभी निहंगी बस्त नहीं बहना । इन्हों दिनों शोनमान्य बाल ग्यापद वितर की देशमीत के ब्यप्रांध में कारामार दयद दिया गया था । उस हम्हाधात होकर राहुरजी ने नीचे लिया छन्द रचा था । यह सन्द अंतर की से समस्या पृति में था चीर लोकमान्य के 'मराठी' ऐसरों में भी उद्देश हुआ या—

शोक महासागर में जीवन जहान आज मारत था हैनेगा रही न बात बच की, बारती है मार तीछ कोटि मन्दमागियों का हाय हाथ भेदिनी त् नेक मी न परको, हेट गया शहर अतंपड उपरेश रहर, दिख देशमंकि की पनाका आज तसकी, निलक-वियोग-विष वरस रहा है श्रब मुकवि न चरचा करेगे नव रस की।

लोकमान्य तिलक के देहाबसान पर भी शहरजी ने बड़े मुन्दर भाव न्यक किये हैं, देखिये—

> वानिक विभावा प्रश्नीराज ने अञ्चल त्याम रोल पिर राज्य सुवार का वहा नहीं। पापी जयक्द वी कुवाल का उद्योग पान, संकट रादे था पर इनना यहा नहीं। पूरे परतन्त्र को स्वराज्य-सन दंगा कीन, मोर्गे ने दया का श्रमिकारी भी कहा नहीं, सुद्ध पिद्योग जिसे देखते हैं श्राज उस भारत के माल पै तिलक भी रहा नहीं।

< × × ×

इसी प्रकार सुद्ध परित्यों आपने और भी किरदी थी—

श्रोरे रेंग पड़ गया पीला कलेवर लाल तेरे का,

गई। कुन नेमरी गरजे किसी भूपाल तेरे का।

उनेला श्रव नहीं होता सुद्ध रिव बल तेरे का,

न होड़ा हाप, ब्रह्मा ने विलक्ष भी भाल तेरे का,

इरे भन इस ग्रामोगित के अपन्यों को पनारेंगे,

मुनाई की न भूनेंगे, कुफ भारत सुपारेंगे

वाल गँगायर तिलक श्रीर भारत-देसरी हाला लाजपराय से ये यहुत प्रमासित थे। श्रवसहयोग-श्वान्दीलन हिंदुने पर ये महास्मा गोधी के भी बड़े सफ यन गए, एक बार गोंधीजों ने श्रव्य द्यानन्द को स्माहिष्णु! जिस दिया था। इस पर शहूर वो गोंधीजों ने श्रमतनुष्ट हुए श्रीर उनके विकद्ध उन्होंने एक कवित्त भी लिखा, जिसके श्रानुश्वन प्रतिवृत्त काफी वर्षों हुई, परन्तु शहूर तो के हृदय में महास्मा गोंधी के प्रति बद्धा के मान बरा भी कम न हुए श्रीर वे उन्हों निरन्दर समना गुरु वा प्रतिवृत्त को प्रतिवृत्त काफी या प्रतिवृत्त काफी वा प्रतिवृत्त काफी वा प्रतिवृत्त काफी वा प्रतिवृत्त कर हुए श्रीर वे उन्हों निरन्दर समना गुरु वाथ अध्य मानने रहे। १६२६ है० में अब गोंधीजों अलोगड़ पहुँच वो शहूर को प्रेरणा तथा प्रार्थना पर वे हरहुसानक भी प्रवारे थे। शहूर की महास्मा श्री के परणों में

शहरजी या तो सभी नेताओं के मछ रहे थे, परन्तु लोकमान्य

भतमस्तक दुए और महास्माजी भी उनसे मिलकर प्रसन्त हुए।
शहुरजी ने मही भीड़ में रादे शिकर व्यपनी कोजसिनी कविता होएा
महास्ता गंधी का हादिक स्तागत दिया और एन्हें यंती भेंट की।
यह प्रथम और कदिन अवसर या, जब शहुरजी ने सभा में यह
होकर किसी व्यक्त की चन्दना की हो। प्रचुर प्रलोभन दियं जाने
एर भी उन्होंने कभी क्रिती धनी मानी या नरेश की प्रश्ना के गोव
नहीं नाए। उस समय गहुरजी ने यह शोहा भी पढ़ा था—

थी गाँधी गुद का पले छासहयोगमय मन्त्र, भारत लक्षीनाय हो पाय स्वराज्य स्वतन्त्र।

महास्मा गाँधी के आदेशानुसार रोलह दिल के विरोध में जो आन्दोलन हुमा उसका नेहरन शहरजी ने अपने न्हें में बड़ी योग्यता और निभंचता से किया। इर्जुआगक जैसे होटे नगर में सहसी माम-वासियों ने एकत्र कर यह वहे जुल्स निकाले, विराद सभाएं की बीर उप्योक्ताइ पूर्ण आग उगलने नाले माण्य दिये। कलीगढ़ में बीर क्सीगढ़ से पाँच बांच मोल वक समा बन्दी की राजाता हुई तो हर्जुआगल ही समस्त राजनैतिक ह्लचलों का केन्द्र पत्त नथा क्योंकि वह अलीगढ़ से सात मोल दूर है। शहुरजी के कारण जनता में काकी निभंगता और राजनैतिक चेतना फैली।

प्रसह्योग मान्दोलन के समय शहरती ने किवनी ही राष्ट्रिय कविताएँ लिटों, इस समय वे जो हुछ लिरावे वसी राग में लिखते थे। नौकरसाही को लहन में स्टाकर आपने "कटकत हैं" समस्या

की कैसी सुन्दर पृति की है-

नीकरों की शाही सम्मता का गला काटती है,
गाँधी के संगाती श्राँखियों में सदकत है।
मारत को सुट सूटनोति की उजाह रही,
म्याप के भिसारी ठीर-ठीर मटकत है।
कों में सरेया-भन (स्वाहीन सटकतों होनेटपाल पातकी थिशान पटमत है।
कीन पै पुकार ख्रां कार्या,
गोरे श्रीर गोरों ने गुलाम श्राटमन है।

दूसरी पूर्वि में श्वा ने बस समय की पुलिस की परकारा था, देखिय कैसी करारी मार है, ज्वस जमाने में पुलिस की इप प्रकार रुसी और कड़ी आलोचना करना यहे साहन का काम था गोरों के गुलाम धरायायी काले हाकियों के मोल बीध मुख्ये सलायुव्ये मदस्त है। भूद्रा नलायुव्ये मदस्त है। भूद्रा नलाये न सोले स्वाने बाले, कीन मानना है धरी, गाँचे हदक्त हैं। पेर-पेर साते पूस साते हैं, पगीटते हैं, सोह खनता का गदागद्र गदकन हैं। पाप करने हैं डरते हैं नहीं खहुर से, प्राई ये हमारे हम ही से सटकन हैं। पाप करने हैं डमारे हम ही से सटकन हैं।

शहरकी बड़े निर्भय थे । कार्यसमाजी होने व कारण उन्हें वहीं बड़ी कार्थिक हानियाँ सहनी पड़ीं, बरसी विशवती से बहिएकत रहे, तीरो वाग्वाणों का लह्य बनना पड़ा पान्तु वे अपने निश्चित पथ से बाल बरायर भी विचलित नहीं हुए । छान्त में सप नत मस्तक हो शहरबी के मक्त और सित्र यन गए । इसी सन्दर्भ में १६०६-७ की का घटना वा वरहेरा वर देना अप्रासंतिक ल होगा। मान्तिकारी भारटर एच० ८०० दर्भा (शंहोर्तल ल वर्भा) अलीरद आर्यस्माज के वेंदक कास्म में कावर टहरे, कीर उन्होंने कहाँ के विद्यार्थियों में यम बनाने की विधि का प्रचार फिया। हपा इच्छा पर्चा भी भौटा गया। जन्हीं रिनीं लाला लाजपदराय का भी देश निष्कासम हका था। वर्माकी कीर लालाकी दोनों है। कार्यर माजी थे, अतः जिले के आर्थसमाओं और आर्थसमा जयों पर सरकार की कड़ी दृष्टि दीना खामाविक था । इस आपत्तिकाल में कितने ही कार्यसमाजी दो इर्राक देवर कार्यसमाज से कलग हो गए परन्तु शहरूजी इस समय भी निर्मयवापूर्वक आर्थसमाज की सेना करते रहे। इससे आर्यसमाजियां को बड़ा बल मिला।

महाकिष श्रद्धर के सम्यन्ध में जो हुछ उतर लिया गया है, उसका उद्देश्य बनकी प्रशंसा करना नहीं है। कि व या साहित्यकार की प्रशंसा तो उसकी स्थानकों से ही होरी है। किर खार्य आत्माओं के लिये तो प्रशंसा या अप्रशंसा कोई अर्थ ही नहीं रारती। इन पंक्तियों के सिक्सने से केवल यह प्रयोजन हैं कि जिस महाकि ने इतनी प्रहान साहित्य साधना की, जिसकी काल्य-मर्सशी में इतनी प्रतिष्ठा और अद्धा है, उसके सम्बन्ध में आधुनिक इतिहास लेखकों ने न्याय नहीं किया। वश्तुतः वात यह है कि मारम्भ में जिन जिन विद्वानों ने बाधनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास हो रूप रेता रची उन्होंने बड़ा श्लाध्य काम किया, परन्तु यह काम वहत जल्दी में किया गया। फिर इस पर विचार या अनुसन्यान करने के लिए सम्भवतः उन लेखकों को समय नहीं मिला । नकलपी इतिहास लेएको ने उन्हीं पुस्तकों के आधार पर विना सोवे समफे मक्ली पर मक्सी मार ही। 'शहूरजी साम्प्रदायिक कवि थे, उनकी रपनाष्ट्रों में आर्थसमाजीयन है, उनका दृष्टिकीश व्यायक नहीं'-इत्यादि । इन इतिहासकारों से कोई पहे ती सही-प्रापने शहूरजी की कीन-कीन सी पुस्तकों ब्रोर कविताएँ पढ़ी हैं। अगदुगुरु राष्ट्ररा-चार्य और संस्कृत के सूर्य गुरुवर काशीनाथजी ती राहु।जी की कविता की इतनी प्रशंका करते हैं आवार्य हिबेर्राजी ने उन्हें 'प्रतिमा-पार।वार' श्रीर 'कविता-कानन केसरी' कहा है, आवार्य पद्मसिंह रामी ने उन्हें 'कविता कामिनी कान्त' की उपाधि दी। समग्रुमें नहीं बाता कि नकलवी इतिहास लेखक छष्की संकीर्ण सम्पति के लिये क्या आधार रसते हैं। सन इतिहासां में प्रायः एक से ही शब्द और एक सी ही सम्मतिया, रही वंधी गत । मानी वार्यसमाजी होना कोई पाप है, ष्यार्यसमात के नामपर ग्रह्म लियने से साहित्य-इत्या हो जाती है। सूर और हुल्ली, राम और कृत्य अधवा पीराशिक गाथाओं पर भक्ति भाव भरी कविताएँ कर सकते हैं, परन्तु यदि राष्ट्ररजी ने द्यानन्त्र पा हुछ लिख दिया या वैदिक सिद्धान्ती पर हुछ वह दिया तो ने सम्प्रदायमधी होगये ! कवीर हप्तपाधी चौर मिथ्या क्षमों का भएका फोड़ कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपती ने ऐसी ही कोई यात लिप्सदी तो वे 'कवि' नहीं रहे, उपदेशक वस गये । कितने बारचर्य और दुःरा की वात है । नक्तची इतिहासकारी ने यह अन्याय शहुरत्री के साथ ही नहीं किया अपितु आवार्य पद्मसिंह शर्मा के सम्बन्ध में भी ऐसी हूं खुद्रवा से काम लिया है। 'उनकी लेशन शैली और विद्वता की भी उत्तित सराहता नहीं की हों, अपने इप्ट-मित्रों और शिष्य-भक्तों की 'बाह बाह' करने में पूरी बदारता दिसाई है।

महाकृति राहुः चौर व्याचार्य पद्मसिंह शर्मा को इम समीप से आतते हैं, इसीलिप इम उनके सम्बन्ध में कह रहे हैं। इसके व्यक्षित ऐसे चौर भी साहित्यकार हैं (जनकी इन इतिहास लेखकों

#### [ 09 ]

ने उपेका या खबहेलना करने में कोई बभी नहीं की। हम इसे इति-हास ने राकों का खनों किरय हो कहेंगे। हिन्दी में आधुनिक धुग के सर्योह सम्यन्त इतिहास की अल्यन्त आवरयकवा है—पेसा इतिहास जिसमें साहित्यकारों का पूरा स्वरूप दित्याया जाय और जनके अन्छे, बुदे या साधारण होने का निर्णय स्वयम् पाठकी पर होडा जाया

भागरा, १४ व्यवस्तः १६४१ श्रीराम शर्माः विशालमारत-सम्बद्धाः

## शङ्करजी का काव्य

श्रदर प्रतिभा सर्वश्य महाकवि शृहर के 'श्रहर सर्वश्य' वा प्रथम भाग पाठको के सामने हैं। यह सर्वश्य 'गीतावली', 'कविता इ.ज.', 'समस्या-पृतियो', 'बोहावली' जीर 'विविध' इव पाँच भागों में विभक्त है। पाँची भागों के क्रिय नाम से ही श्रवट हैं। वहीं-पहीं पर सर्वत्य रूपाइक परमाइस्पीय श्री पट हश्शिक्त रामों ने ज्ञवती टियाणिय हेंदर किर कारस पिवाहुजी को स्वास्तादन में जीर भी साहाय्य प्रदान कर दिया है। महाविध राजशेरार ने जो कविता के भेर दियाए हैं, उनके अनुसार शहुरजी की कविता को 'नाविकेत पाक' कहा जा सकता है। 'शहुर सर्वश्य के किवता को 'नाविकेत स्वास गुर-प्राप्त जा सकता है। क्षान्द्र सर्वाश्य कार्यन, स्वाधिक' विश्व गाम स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास स्वास हो। जा सकती हैं—विस्त्रवाशयन, स्वास की जा सकती हैं—विस्त्रवाशयन शिक्ता, रेश रह न, कशुरानासक, वायोग वर्णन, लोक ली का हा।य, र्यान-१, ५६, विध्वा-समस्या पाल-पिनोद, मारत देश, कुपक इत्यादि।

पालापाद् भारत परा प्रथम इत्याद ।

सहाक ह इन्ह की ये व विवार हैं हरे के रस और छुन्द की बहा हरा हो नि हिन्द हरा है। बापने प्रायः सभी छुन्दे और रसों का उपयोग किया है। शिरादिए। और हुन विलिश्यत आदि सरकृत-छुन्दों में भी आपने किया की है। शिर्क्ष की हन्द्र-शास्त्र के महान् समंत्र की काव्य साहित्य के प्रकार विविद्य थे। आपकी कियत में अलहुत्रों का भी बहा छुन्दर और समीचीन प्रयोग हुआ है। इस 'सर्वस्य' के गृद् रहत्यों का यदि गम्भीरवापूर्वक वर्षाक्षेत्रन किया आप, हो इससे कि के क्वारक परिवृद्ध की स्वीत के स्वत अध्ययत, यरवाब त्य, वहुत्रु इस विद्यानों के कि क्वारक परिवृद्ध की स्वत की स्वाया का अनाया सही सिया मात्र की अने स्थलों पर महाकवि ने वेद, वयनियद और शास्त्र की अविकार सम्बद्ध की स्ववित्र की स्वत की स्वत की स्वत की प्रवित्र किया है। आपनी कियताओं के कियते ही स्थल तो प्राचीन संस्थल किया है। आपनी कियताओं के कियते ही स्थल तो प्राचीन संस्थल किया है। आपनी कियताओं के कियते ही स्थल तो प्राचीन संस्थल किया की रवसर है हैं। समस्या-पूर्वियों में तो महावित्र शहर की प्रवित्र प्रमा किया पर से हि स्थलन और ही स्थल तो प्राचीन संस्थल किया प्रमा पर है ही समस्या-पूर्वियों में तो महावित्र है हैं। हो अपनी क्वारताओं पूर्ण रूप से पत्नवित्र आरित हुई हैं। झोमल क्वारता पूर्ण रूप से पत्नवित्र आरित हुई हैं। झोमल

कान्त वदावली, सुन्दर शब्द-योजना, जुस्त ग्रहाबर शहुरकी की कविता में पढ़े भले प्रतीत होते हैं।

महाक्रीय सहुर का जन्म जैन शुका ४, संवत् १६२६ वि॰ को हरदुकारांज ( क्रलीगढ़ ) के गीड़ क्रावाण-पिवार में हुआ था। वनम का नाम करवाजन्द्र था। इनके पैदा होने के पूर्व इनके को आई बदन सर जुके थे। उस समय की अन्य परम्परानुसार माना-पिता ने इनकी नाक क्रिया कर 'नशुका' ( नाय्राम ) नाम रत विया । वहे होने पर इन्होंने राह्नर' क्रावे भाग के वाय स्वयम् जोह क्रिया। वहे होने पर इन्होंने राह्नर' क्रावे नाम के वाय स्वयम् जोह क्रिया। वहे होने पर इन्होंने राह्नर' क्रपा इनके पिता का नाम परिवत स्वयाम शी हुक्या। इनके पिता का नाम परिवत स्वयाम शाम क्रीय माना का जीवनी देवी था। पिता देवी (शाकि) के परम व्यासक थे। राह्नरजी की माना स्वास्ट इंप के छोड़ कर वन वार्म प्रास्त क्रावे। राह्नरजी की माना स्वयान क्रावे क्रावे माना स्वयान मानी बीर पूचा ने किया। क्षाय स्वयान मानी बीर पूचा ने क्रिया। क्षाय में क्रियो विकास में हिन्दी-वहु वहायी नयी क्रिय फारसी में भी अच्छी योगवता प्राप्त करती । ये इतिहास क्षीर प्राप्त करवान में शिवा में क्रिय एक प्राप्त कर याद किया करते थे। इनके प्रत्यास क्षाय क्षाय करते के क्रिय एक प्राप्त माना माना की सावयान करने के किए एक दिन हन्होंने नीचे क्रियो श्रवार क्षीय थी। यही दोहा इनकी प्रथम स्वया है—

श्वरे बार मुन रामजी, लोबी तेरी जात, तनक-तनक-ते दूध पे, मा को पकरे हाय।

इस पकार १३ वर्ष की बच्च से ही शाहुरजी ने कविता करती शरू करही थी। पहले जर्दू में लियाना शुरू किया किर हिन्दी में। यवपन की जर्दू-कविता का एक नमूना देखिये—

.. नकान तलटे जो ग्रामे बामे बर्रा पै वह खुरा जमात घाया, तो बहरे ताजीय सर सुकाए, नगर पतक पर हिलाल ग्राया।

शाहुत्जी के बचपन में मुशाबरों का बहा कोर था। इंस्टुआनंज में आया प्रतिमास मुशाबरा होता था। बाहर से भी कुछ शाबर काते थे। इन मुशाबरों में शहुरती भी पहुँच जात, पट्ड इनकी कोर कोरे देखता भी न था। कुछ मुनाना चाहते वे। बालक समफ कर लोग इनकी यात टक्क देने थे। एक बार शहुरजी ने मिन्नव-जुशास्य करके थोड़ा समय ने किया कीर नीचे लिस्से शहुरबान्यर्पूर्व निस्में प्रतिचाँ पट काली— जमन सनीरो शक्री का कलगुल इघर हमारे उधर तुन्हारे। तुल्हे तकीका रिजरे बतन्तुल, इघर हमारे ठघर तुन्हारे।

इन पंक्रियों को सुन कर सब शायर वक्य गए, और एक शायर साहय पूछने लगे—सहके, त् किससे ये लिएना लागा है। इस पर शाहरजी ने हॅसवे हुए वहा—

रापरे श्रयद्यार मुहमिल, उर्फ नायुराम नाम,

रोएसादी भी न समके, जिस सएनवर का कलाम।

ाजस संयुनवर का कलाम। सालक मान्य के कॉंट के में प्रकेटमां सबते हो।

षातक राष्ट्रर के हुँह से ये पिकयां सुनवे हो सारे शायर हँस पड़े घोर पीठ डोककर उन्हें शायाशी थीं। किर तो शंकरजी सुशायरों में युलाये जाने लगे चौर उन्हें भी शोरें सुनाने का मीडा मितने लगा। हरदुखागंत्र में पढ़-सिरामल शहूरजी जीविका की रोज में

न चुला जान जम आर कर भारार सुनान का माळा । तत्त लगा। हरहुआगं में पद-ित्तकर राष्ट्र सी सीविका की राजे में बानप्र ए हुँचे, वहाँ उनके मौसा थे। मौसाजी ने नन्दें नवरानवीसी कीर पैमाइश का काम विद्याकर वहीं नहर के दनदा में नीकर करा दिया। इस दिन नक्शानवीसी का काम करने के बाद पे सथकीवरित्तय होगवे कीर वहीं कुशलता से काम करने लगे। बहर के कई वाँगरेज काकसरों को वन्होंने हिन्दी भी पदाई क्योंकि उस समय देण्डर मैं 'शुंशी नाथुराम' के सिवा और कोई काळी किस्ती म कामता था।

अच्छी हिन्दी न जानवा था। पाँ वो शहरजी हरदुआगंत में ही चिप व्यानन्द के दर्शन कर पुढे थे, परन्तु कानकुर में इन्हें उनके कई व्यात्वान सुनने का

खबसर मिला। इन ज्याख्यानों का शहु (खी पर ऐसा प्रभाव पद्मा कि वे जानपुर कार्यसमाज के सदश्य कन गए। कानपुर में हो अतिद्ध विद्वार्य ज्यापर्य की पत्र देवदृष्ध सामग्री से आपने संस्कृत पद्मा। वेश प्रवापनारायण मिश्र से वो च्याप बहाँ प्रायः नित्य ही मिला कीर उनके 'प्राक्षण' नामक मासिक पत्र के लिये लेखादि भी लिसते थे। कभी-कभी तो इन्हें 'श्राह्मण' का पूरा ही सम्पादन करना पढ़वा था। शहुरजी सात वर्ष और छह मास कानपुर रहे। एक दिन एक

स्वाभिमान या प्रश्न कपरिथत होने पर आपने सरकारी सेवा से

स्याग-पत्र दे दिया और काप कान्यग्रहर कागये । यहां हो यर्प तक कापने कानुमेंद का कप्ययन किया । इसके परणात् हर्दुक्यामंत्र क्याकर विकित्सा-कार्य प्रारम्भ कर दिया । नहःवालां ने नौकी ते तिए कईयार कापको जुलाया, परन्तु फिर कापको वस की। हिंद त हुई । एक सफल चिकित्सक के रूप में शहुरजी शीघ ही लोक-प्रिय हो गए। कई प्रारोन रोगियों के ऐसे सफल इलाल हुए कि व्यापके पीयूप पाखिरने पर लोगों का पूरा विस्थास होगाः और हिन्दू-हुसलतास्त तथ हो कापन काव्य करने संगो । शहुरजी है दो हुँ काम थे - चिकित्सा और कविता । चिकित्सा से जो समय बचता वसका खययोग साहित्यन्तेया में किया जाता था। तत्यालील पत्रपत्रिकाची संवयिता प्रकारित होने के कारण साहित्यन्त्र में भी कापकी

खुर ब्यात हा गढ था। मार्थ सभी विषयों पर कौर राभी झन्दी में कविताय की हैं। बाद रसिसद्ध कि थे। रसी पर जापका पूरा अधिकार था। किसी समस्या की सब रसी में सुन्दर पूर्वि कर देना आपके लिए एक साधारण सी बात थी। सभी रसी में आपने वही सफलता से रचनाएं की हैं। 'अनुराग रस्त', 'राष्ट्रद सरोज', 'गर्भ रख्डा रहस्य' आदि आपने प्रकाशित काल्य प्रमाण की हैं। अनुराग रस्त', 'राष्ट्रद सरोज', 'गर्भ रख्डा रहस्य' आदि आपने प्रकाशित काल्य प्रमाण हैं। 'भारतभट्टमणन्य' नामक क्याय सहिर्म की पुत्रक भी आपने लिर्सा थी, जो प्रकाशित की ही ही सभी।

> इरक श्रव्याल दर दिले माश्रक पैदा मी शवर, तान बोजद शमश्रके परवाना शैदा मी शवद।

शाहुरजी ने इस शेर का निस्नितिरियत सुन्दर व्यनुवाद यही शीव्रता से कर दिया।

पहले निय के हीय में उपजन ग्रेम-उमंग, ब्रागे बाती बरत है पीछे, जरत पतन ( पूर्ति सुनकर सम्पादकजी दङ्ग रह गए खोर उन्होंने शङ्करजी हो "विलास-यही" में खपनी लेखनी से बसी समय लिखा—"कपर के फारसी रोर का यह उत्तम अनुजाद मेरी प्रार्थना पर कविजी ने सिर्फ् चार मिनट में कर दिया। धन्य प्रतिमा!"

सम्पादकत्ती ने इचरते दाग का नीचे क्षिया शेर पदा और कवित्री से उसका हिन्दी-अनुवाद करने की कहा—

हरो रीशन के आगे रामध्र रसकर वह यह कहते हैं, उधर जाता है या देखें इधर परवाना धाता है।

शहरकों ने इस रोर का भी चार-छह मिनट में ही धना सुन्दर भतुवाद करके सुना दिया---एक छोर तेरी बदन चन्द्र दुखरों छीर,

जाय न कितह बीच में नावत किरे चढ़ीर। शाहरजी ने फारसी कथिवाओं के दिन्दी खतुबाद दी नहीं किये, दुर्भ क्यान में कथिच भी यही सफलता से लिखे हैं। देखिये—

बाग की बहार देखीं मौछमें बहार में ती, दिले अन्दर्शाव को दिकाया युलेयर से। हम जनराते रहे आहमों के युल्यर में, को भा का लगी ही रही गाह को महर से। आपिये मुर्भावन ने दूर की सुद्धार से।

श्रानिश मुशेवन ने दूर की तुर्दे ताः बात की न बात मिली लग्नेते शक्य से । 'शहर' मतीजा उस हाल की पही है बस , सन्ती श्राशिक्षी में नए। होता है ज़रर से ।

बर्दू के उस कवित्त में प्रवाह, गति और राज्दे बिन्यास चाहि कैसे सुन्दर हैं। उर्दू के ऐसे और मी कितने हो छन्द राष्ट्ररजी ने लिसे हैं ज्यान उर्दू में भी वेवड़ी अच्छी शायरी करते थे। देखिये, यह रुवांडे कितनी अच्छा है।

त्वती अन्त्रक्षे है। ऐ अ्रदले हिन्द अन तो उठो सून सो जुके, कर प्यार तनवडल पै तस्पत्नी को खो जुके। शहर सला दो सल्द गुलामी के जाल को,

राहत रही न, तुरुम मुसीना के वी जुके।

राष्ट्रस्ती वर्ष् के सहाकवि धनकर के बढ़े अत थे। बनकी कविवासी को बारबार पदने और सराहते थे। महाकवि प्रकार के गरने पर छापने नीचे लियी कवाई लियकर उनके सुयोग्य पुत्र के वास भेजी थी---

> स रास्ता हो क्यायत का स ज़ाहिर हो प्यम्पर को , ममूनन पाठ जन्तन म मिले शल्लाह श्रासर को ।

शङ्करती की यह कवाई तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे वे वार वार पदा करते थे---

> धुद्रापा नात्थानी ला रहा है एक्कान निन्दगीका जा रहा है. किंग क्या श्रीर छागी क्या की गा अपनारीयन देश जा रहा है।

शङ्करर्जः वा निम्नलिखित दोहा विसना भावपूर्ण है-

बाल, मुना श्रीरेंड्य की सुपा, सुरा, विप देन, काढ़े कब्बन कलता हुच रुप सिन्धु मधि मैन।

रूप-सिन्द्र को सधकर कामदेव ने कीले विधित्र धन्धन-कलशा निकाले हैं। कितमें यालकों के लिए अञ्चत, ट्युने के लिए सुरा स्रोर पृद्धों के लिए विषया हुआ है।

'बटफ हैं' समस्या की पूर्ति में कड़ुरखी ने जो निग्नलिसित इन्द्र रचा है, उसे पदकर तो सहदय पाठक चानन्द विभोर हो जाते हैं।

भूप प्राप्त की श्रीर चंत्र श्रीयन चक्रीर मीर चीर चीर चारचार केले श्रीयन चक्रीर मीर चीर चीर चारचार वेली मिल्कन हैं।
मैठ-बीट शद्धर उरोजन पे राजदग
मीनिज के हार तोरचीर पटकन हैं।
मूम-मूम चचरीक ,
सटकी सटक में स्थिप्ट सटकन हैं।
स्थाज हन चीरिन सी, बन में चचारे की तरे,
स्मना प्रचेशी में स्थान स्थान हैं।

### [ २४ ]

राष्ट्ररकों ने ष्विरायोक्तिपूर्ण वर्णन करने में भी कमाल क्या है। किसी वियोगिनी की बाह निवलने पर कैंसे कैंसे मर्यकर इसात हो सकते हैं, उनकी खाशंता मात्र से ही हृदय कौंने लगता है। जरा नीचे लिसे कविच का मुलाहिजा कीलिए।

श्राहर' नदी-नद्-नदीवन के नीरन थी, भार वन अवस्त ते ऊँची चड वायमी। दोनों मुख होरल ली पल में भिपलपर, पूम-पूम धरनी धुरी-ची चड जायमी। भारीने खेंबारे ये नरित, नारे, नारामि, सारे क्योम-नरबल में झाग मड जायमी। काह विशि, विधि की क्याच्ट बचेगी नाहिं,

एक झोटा दोहा धाँर भी देखिये-

मुद्रेन रापन दीठ त्यों कुने न रापन लाज, पलर-कपाट दुहन के पल-पल चायन काज।

म्बोदा नायिवा है, वरीनेच्छा इतनी प्रयत्न है कि प्रियतम की स्रोर दिना देशे रहा नहीं जाता, स्वीर उत्तर नवीदाद के कारण स्नाज भी हतनी प्रयत्न है कि क्लायर भी नजर सर कर देग्ये नहीं

बाज मा पूर्वणा अवस्था हो अप का समित हैं। इनता । इधर पत्तकरूपी किवाए हैं, जो इस दोशों आयों के चन्ये हैं। इसी गुल जाते और इसी बन्द हो जाते हैं। अंगार ही नहीं, काशः सभी उसी में शब्द जी ते सपलताप्यंक

र्रं पार ही नहीं, आयः सभी रसीं में शङ्करकी ने सपलवापूर्यक कवितार लिती हैं, जिन्हें पाठक इस शन्य में पड़ेंगे । शान्य रस सम्बन्धी एक कविता देखिये--

सहस्त्रा एक कावण दास्ययन्त्र शहर अस्तरह एक शस्त्र की एकता में , स्वामायिक सापन अनेवना वा साथा है। नारतम्यता के साथ सिर्च की क्वान्ट में , पोल और ठीत का प्रयोग आवानआपा है। नाम कप शान से विचा को क्ये करणना में , नित्य शिरपाधि विसानट में न साथ है। नामायिक धारका में ऐसा पूच प्यान है तो , पुरुष युक्त्य है प्रकृति पारी राघा है। [ २২ ]

दार्शनिक लोग को इस परा को पड़कर व्यानन्द से बद्धल पहेंगे चौर कहंगे कि राष्ट्राजी ने किस सुन्दरता से व्यपने दार्शनिक भावों की व्यानव्यक्ति की है। व्यान्यय पद्मसिंह रागों हरखुवागंत्र से व्यागस नागरी प्रचारिखी सभा के कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने व्यारहे थे। शहूरजी के

लिए भी सामद निमन्त्रज्ञ था, परन्तु वे न ब्यासके । सम्पादकजी षोले — धन्द्रा कि की, ब्याग्ता नहीं चल रहे तो ल सही, समस्या-पृतिरूपी अपना प्रसाद तो वहाँ पे लिए दे दीजिये । समस्या धी-'पोंदनी शरद की' । शहराजी ने चेवल छह सात पिनट में इस समस्या की नीचे लिसी पूर्ति करवे देवें। देरियो देगारते मजार दुनिया के बारे,

रोते ने कहो तो शान किलको न रद की ! हीरा, पुरुदान, मोतिमों की हर हुए कर, यहर के शैल वी मो श्वेनिमा तरद की ! ग्रीनत दिन्यादी जनुना के तीर आहनहाँ, ह्यारों ने व्यावक हरत की गरद की, हन्य गुमतान वेगामों की शरताब,

भव्य सुमतान यामा का घरताय, तेरे तर की शुमायग्र है चाँदनी श्राद की। चाँदनी को शुमाया के तुर की तुमायग्र मवाकर शहुरजी ने कैसा खद्भुत कबि-कौशक दिखाया है।

क्सा ब्यद्भुत काव-काशल (द्वाया है। 'सरस्वती की सहावीरता' शीर्थक कविता में शङ्करजी का निम्म-लिखित इन्द्र कितना भाव-भरा एवं महस्वपूर्ण है। मान-दान गाप को महस्व-दान मामट को,

दान कालिहास को सुध्य का नित्ता चुकी ।
रामामून तुत्तरी को काव्यनुपति चेया की ,
राधिकेत मकिर्यक्ष पर जी विद्या चुकी ।
सुख्य मातन्यान देशन्याया बरियोवन का ,
मारत के हुन्द हरियन्द को दिला चुकी !
- सुक्वित्यमा में महाबोरना सरस्यति की ;
- सुक्वित्यमा में महाबोरना सरस्यति की ;
- सुक्वित्यमा में महाबोरना सरस्यति हो ।

यहर-सं दोन मतिहान का मिला चुका। महाकवि शहर प्रगतिशील कवि थे। एन्होंने व्यपनी रक्षारी कविवाणों में भी शिष्टवा का पूरा व्यान रवेका है। देश, समाज

## [ २६ ]

भौर साहिस्य को 'टराने के लिए' अब से प्रायः चौन राता पूर्व राह्यजी ने पेसी अनेक कविवाएँ लिली हैं, तो वृष्ट प्रगतिशीत कियों द्वारा बाज लिली जारही हैं। किसानों की दुईशा पर आपने पहुत पहले लिला या – भौर रन पर क्षेत्र पुर 'कर भार' हो जुजप यवाया था, जो क्लकी सुरस सम्पन्नता को दिन दहाड़े बस रहा है। देखिये—

> चुछ दीन विश्वान कमाय रहे रणका इलका एल पाय रहे रनको कर-मार भुनंग हुन्ना वस मारत का रस मंग हुन्ना

X X X बलका कर की बच्याब पीना मूर्लेन कियान भूभिकोता

लाखों चित्रपात बालते हैं क्योंन्यों टर पेट पालते हैं

क्रानी-विद्यानियों की दुर्दशा पर तरस खाते हुए शङ्करजी कहते हैं—

जो बहु ननी निरासते हैं भूलों की भूल टालने हैं भटकें वे द्वार रोटिनों की

भटके वे हाप रोटियाँ की चिपड़े ज मिलें लैंगोटियों की

दीत दरिहों की दशा देखकर थी शहरखी का हृदय री पहता है स्पीर दनके मुँह से सनायास ही निकल्सा है— कम केट शक्रियन तीय रहे

मिन मोजन बालक रोग रहे चियद्रेतक मी न रहे तन पै ' फिक धूल पड़े इस जीवन पै

भौर देखिये, दरिद्रवा का करुण चित्र शहरखी दिन शब्दों में भट्टित करते हैं—

दुलहों की मस्मार-पहीं सुक्तमाल नहीं है क्रिसका गोरस-मात मुठी-मर नाल नहीं है भटके विषड़े चार घने यट प.स नहीं है चुनवे-भर में कीन श्रवीर उदास नहीं है

कुनवे-भर व कीन धर्यार उदास नहीं है

X

X

भालक चोचे सान-पान को धड़जाते हैं

खेल लिज़ीने देख पिछाड़ी पड़ जाते हैं वे मनमानी घटा न पाकर रो जाते हैं हाय, हमारे साल सवस्ते सो जाने हैं

हाय, हमारे साल सुवस्ते सो जाते हैं × × ×

कुमर में बिन वाँस घने घरणड पड़े हैं बरतन का क्या काम बड़ों के सबड पड़े हैं खाद कहाँ दस-पाँच कटेने टाट पड़े हैं

विध्याकी भिर शोह पटीले पाट पहे हैं सन्प्रदायबाद, गुरुडम धूर्वांग को धिक्कारते हुए शहुरजी कहते हैं —

> गत-पन्य श्रसंस्य श्रसार वने गुरु लोलुन, लगठ, लगार बने गुरु हिस्स, सुधी कविराज बने श्रामील श्रमेक समाज बने

इतना ही नहीं, पारत की शस्त्रन्दीनता कार्यात निद्देश्येयन पर भी शाहरतों को यहा जीम होता है। वे वह दुःस कीर बारवर्ष के साथ कहते हैं—

> जिसके जन रहा शरत रहे उसके कर हाय निरस्त्र रहे रखनीत शरासन ट्टर गया क्ष्मकी यशोधर लुट गया

भारत की विवशता, क्षसमर्यता और पराधीनता से दुःस्वित होकर भीचे विशे पदा में शहूरजो ने कैसी सर्मान्त्रक वेदना प्रकट की है—

> बिन शकि एम्बिस्या न रही श्रविकार गया नतुषा ॥ रही बल-साहस-होन हतारा हुआ कुल भी न रहा स्व नारा हुआ

[ == ]

शहरती अवसे पचास साठ वर्ष पूर्व लिशी अपनी कविता में रिखतकोर मफसरों को ग्रुरी टरह पटकारते हैं—

> श्रवि डन्नन राजवर्मचारां, जिनके कर बाग है हमारां, बेनन भरपूर पा रंटे हैं,

> वेतन भएए पा रंट हैं, पिर भी कुछ धूस छ। रहे हैं।

> × × × × × करो चाकरो वृक्ष साया करो .

करा चाकरा घृत जाया करा ; मिले घेतनों को बचाया करो ! सहस्तोर पूँजीपतियों को भी राह्यस्त्री ने काफी डाट घटाई हैं।

सुह्तार पूजापतिया को भा राहुत्जी ने काका डाट पराह है। वे घतियों द्वारा पीड़न कोट शोपण एक चला के लिए भी नहीं सह सकते । परणीय, धनी, करदि याली

चलमल पडे समल खाली

जह बङ्गम जीव नाम फें हैं विषयी न विशेष काम के हैं गढ़ गौरन का गिटा रहे हैं उत्तटे हम हाय जा रहे हैं

धनपींग पनी कमा रहे हैं
उलटे हम हाय जा रहे हैं
× - × ×
अमीरो, प्रश्नींधार छोड़ा करो

पड़े लाट के बान तोड़ा करों मने दार मूँ हैं मरोड़ा करों निटल्ले रहों काम योड़ा करों चवाते रहों पान, दौरे, डली न विकान पूजा न विना फर्ला

```
[ રદ ]
```

नीचे लिखी कविता भी देखिये--

लयातार पूँजी बदाते रहां कमाते रही ब्याज राते रहो च बगाज का विषट छोड़ा करो लहु लीचहीं का नियोद्दा करो कहो वाल यों खातियों म विद्यान फूसा न विच्या करी

> ग्रजी काद देना दिवाला वहाँ , किसी का टका भी सुकाना नदा,

न योथे उदाना शुकाना नहीं। शाहरजी की व्यापक टिप्ट से मृद्धे गगह भी नहीं यद्य सके। वे

बन्हें सताइते हुए कहते हैं—

शवाही कभी ठीक देना नहीं

कहीं सत्य से काम लेना नहीं

भले मानतों की सताया करो

लरे गुलटो की बवाबा करा शिल्पकता की हुईशा देशकर साहुशकी की बदा हुआ है। वे बड़ी देव्यों के साथ कहते हैं—

देशी शिल्पकार दुख मोर्गे कीठ रहे मन मार , देखी दलकार परदेशी सुख से करे विहार ; उन्नतिश्रील विदेशी उर्जे कर उदाम ध्यापार ,

उन्नातयाल ाबस्या कन कर उपम बागार, इस पाली रोते हैं उनकी श्रीर निहार निहार। कूपसम्हकता के विकह भी शहुरजों ने काफी लिखा है। समुर्यात्रा-निपेच को वे देश की बन्नति के लिए महुत सावक समम्पते थे । निम्निलिधित दो पिकारों में केंसे सुन्दर भाव ज्यक्त किये गये हैं।

> रहे न्प-मण्डक न देशा विशव विश्व वेलार, हाय हमारी बीक टोक पे पड़ी न प्रवर्ती छार।

ध्यभिपाय यह है कि ऐसा कोई नींतन, राजनींतन, सामाजिक या पार्मिक प्रसम नहीं रहा जिस पर महाकृषि राहर की दूर-इरिंगी टिप्ट न प्रयो हो। नि.सन्देह वे मान्तर्सों कृषि थे। उन्होंने जो उन लिसा भागव-क्रन्याय जानना से लिसा। कर्तव्यवस्य उन्हें सामाजिक दूरण व्यादि कितनी ही बातों का वीक रावन भी करना पड़ा, परन्तु हिन ट.प्ट से—नमाज को उन्नन चौर विद्युत पनाने के विचार से। कृषि व्याक्तरात राग हो यसे परे होता है। वह जो इन्न कहता, दूसरों की अलाई चौर प्रायिमान की कन्याय-कामना से कहता है। यह अलाई चौर प्रायिमान की कन्याय-कामना से कहता है। यह अलाई चौर प्रायिमान की कन्याय-कामना से महान विद्याद की का गणना भी ऐसे हा विश्ववन्तुत्व-प्रसारक महान विवार की

राङ्करजी ने "कलित कलेलर" नामक एक काश्य प्रस्य की रचना की थीं। जिसमें बड़ी सुन्दरता से नार शिरा का वर्णन किया गया था। परन्तु यह पुस्तक जन्हीने स्वय ही नान्द करती ही नान्द करने का कारण यह था कि वे पुद्राणे में श्रद्धारस्य को कविना बी को अपने नाम से प्रश्लीत कर बनडा प्रवार होना पसन्द नं करते थे। यहि आज "कलित कतेवर" होना वो निस्तरनेह वह हिस्से काव्य साहिरय के निज शहरती की एक अन्यम दन सिख होना।

शहूर बी की फिवने ही नरेशा ने की बार जुलाया, परम्बु वे कहीं महीं गए। १६१० या ११ इ० में छनस्यर-नरेश स्वर्गीय की विश्वनाथ-कि हों की प्रार्थना खोग उनके सत्कालीन दोवान तथा खुयरिस्द्र साहित्सकार प्रय गांवा स्वामानिहारी मित्र के खागह पर ये पीच दिन के लिए छतस्यर गये थे। राष्ट्रस्तों का सत्मंग लाम कर छतस्यर नरेश श्री विश्वनाथिंहिं से ये प्रमावित बीर अतन्त हुए थे, खोर सब तक जीवित रहें, परावर शहूरजी से पशन्यस्वार करते रहें।

! ध्रवरपुर-यामां में एक बड़ी मजेदार वात हुई । शहरजो श्रीर एनके प्रवान शिष्य स्त्र-दादा राघावल्लम शर्मो जब ध्रनरपुर पर्देचे तो उनका पहें स्नेह से स्वागत विवा गया ब्लॉट दोनों महमान बनकी इच्छानुसार नगर से दृर एक प्रधान में ठहराये गए । वहाँ कोठी में करों ब्लॉट कर ने पर तो बाकों से, यर जु पहुँचा एक ही था । वस्त पारियों की भूल व्यथा उपेष्ठा में पहले दिन क्याश बीर सान पान की भी विपत व्यवस्था च हुई। स्वेदा होते ही शहूरकी ने राज्य के तरकालीन दौयान थी प० स्वामिवहारी सिथ को लिस भेवा—

होटे क्येंचारियों का जून वर्ता भूल गर्ग, बारों होर रावरे प्रमूप का बहाई है। 'सन्दिर बड़े में मन्द दीएक प्रकास हो?, 'सारी रान स्वामता तिसिर ने दिसाई है। दूव जल मिकिन में पूरे का मिहान कहाँ, वन्द्रत वर्गाल राईक छादर की गाई है। दूव जल हो शहर विद्वारी किए माँति बने, दी इस दुष्पद वर एक चार्याई है।

कहने की आऽध्यकता नहीं कि कवित्त के पहेचते ही सिश्रजी शहूरजी के पास ज्ञाग कथा ज्यमुविधा के लिए एत्या यापना की जीर दुस्त समुविधा त्यवस्था बरदी। नहाराज विश्वचाधिसह के काल कक्ष भी रिस्टी प्रधार यह बात पहुँच गई, जीर टन्हींने भी शहूरजी से सुमा याबना की। शहूरजी जीर महागज का वार्णकाम निस्य कई कई सपटे होता था।

स्वर्गीय राजकुमार श्री रखनीयिमहर्जी और युवराज श्री रखन्जय-सिहजी के अरविषक जामह से दो दिन के लिए राहुरजी अमेठी भी गए थे। जीवन भर में शहुरजी ने सम्भवतः दो धीन ही यात्राएँ और की होंगी, नहीं तो वे प्रायः अपने घर पर ही रहे।

की होंगी , नहीं तो ये प्रायः अपने घर पर ही रहे । शहुरजी को दिन्दी और दिन्दू शब्द के वड़ी चिड़ थी । बनका कहना या कि हिन्दी हिन्दू शब्द हमारे नहीं, दूसरों ने इन्हें हमारे मध्ये मदा है । इनका अर्थ यहुत जराय है, इसीजिए महाकवि तुत्तसीदासजी ने मुग्त शासन में जन्म लेकर भी अपने प्रन्यों में इन राज्यें का प्रयोग नहीं किया।

इत राजा का अवान कहा किया हिन्दी-साहित्य-सम्मेतन का समापवित्य स्थीकार करने के लिए राहुद्वी से मई बार प्रार्थना की गई, परन्तु कन्दीने सभापति बनना स्थीकार न विथा, ब्रौर कहा कि लव तक रुग्मेजन के साथ हिन्दी राष्ट्र रहेता, में बसकी यह सेवा न कर सक्ष्मा। प्रक्रवार तो सम्मेलतके प्रधान मन्त्री स्वल पंत्र भागीलाल माना, प्रो० समझस गोइ डॉर प० पद्मासिंद सार्मा विशेष रूप से सहाची के पास इसीलिये पधारे में कि वे किसी प्रकार सम्मेलन का समापवित्त न्त्रीकार करतें, परन्तु शहुदानी खपने चक्त विचार पर अटत रहे। हाँ, बहुत आमक करने पर ये वेहली हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अवनर वर आयोजित, आरित भारतवर्षीय फिन्सम्मेलन के समापवि अवस्य यने थे। हिन्दी हिन्दू के सम्बन्ध में शहुर श्री के ये विचार विचव ये या अञ्जीपत इसका विषयम करने की यहाँ आवश्यकत वहाँ, परन्तु आव ऐसी ही थी।

महाकवि राष्ट्रः मण्ये नाहित्य-मायक थे। ये जम तक जीवित रहे, इरहुष्णागज में माहित्य सेवियों का खावागनन दना रहा। उन्हें जातिय्य करते में वहा जान-इ खावा मा। वे खगने खातिथ ये की सेवा-सुक्ष पा लयं करते थे। ज्यमे कितने ही तिम तो इनतें इरहुष्णागंत में निमास करते थे। जाचार वह्मसिंह हार्मा की ठो उनसे वहुत ही चिनिष्ठता थी। युक बार महाकवि रानाकरजी भी पचार ये और इन्होंने जायने कियेवान्याठ द्वारा जात-दन्धर्यों की थी। उस समय आचार्य वहमसिंह राभी और श्री वं० विदा मिल भी वर्सो मौजूद थे। वक दीनों महानुभावों वे शुभागमन की स्वन्त पाकर प्राष्ट्रती ने कहा था-

खाहा भाग्य-मानु शङ्कर का, होगा 'उदित' धन्य भगवान , प्रेम-भाव के 'रतनाकर' में, विकसेगा अर-पट्म-समान ।

धोत्तीन दिन एवं साहित्य वर्षा रही । रत्नाकरणी ने सपने गागवदरण कान्य तथा अपनी खुद्ध अन्य श्कुट कविवाओं को श्वयम् पद्गक सुनाया। प्रनाहिनी विश्व चौर विद्यारी के सम्बन्ध में खुष चर्षा वल रही थी। श्राह्मरजी विद्यारी के वरमहार थे, चौर पंच पद्मसिंह ग्रामी तो विद्यारी के वायरेसा वकील ही थे। प्रसंग बना शहुरजी कह चर्डे—

न जी जाल की जल्पना से भरें सारा सत्य में मूठ से क्यों हरें विदारी के प्रागे परी देवती नहीं नाचती ती कही क्या करें

प्रेमपसार्सवस्य मिलेग्राक्तरशंकरस्। नर्रशब्दकायोग मिलीयौगरभीसरही, <u> अध्वनारसीदास चतुर्वेदी चल घरिते.</u> 'शक्रर-सर्वस्त्र' ---

सरसम्प्रमुक्यम्याम सामित्यमानमेभरद्तु। करद्रद्रहर्गीद्धेयकी महत्त्वरुक्तमासम् रोर्सेक्ट्केभीषास्त्री उभगम्भागराक्षाम्है। ₹-8-84±°

महामि शक्करजी का इस्त-जेत

इन पंक्तियों को सुनकर हैंसी का फटवारा फूट निकला! र स्नाकरजी हो हैंसते-हुँसते लोट-पोट हो गये।

सुप्रसिद्ध पत्रकार थी पं० बनावसीद्यस चतुर्वेदी व्यपने व्यनुत्र रर० प्रो० रामनारायण पतुर्वेदी एम० ए० सहित १६२४ ई० में शहर भी से मिलने हरहुव्यागंज गए थे । शहरजी चतुर्वेदीजी से मले प्रकार परिचित थे, वे चतुर्वेदीजी से मिलकर तथा बनकी ध्रवण-सुस्वर ज्ञज्ञभाग सुनकर पढ़े प्रसन्त हुए । चतुर्वेदीजी की सरतता व्यार सास्विकता ने तो शहरजी को बहुत ही प्रभावित किया। रामनारायण्यी जन दिनों विचार्थी थे। ए० चनारसीदासजी हरहुव्या-गंज से चलकर की हरिशहर शर्मा के प्रस व्याग्य धाए । उस समय शहर भी ने किया था—

पुण कारणीवास चतुर्पेश चल वर से , प्रेम पगार सक्यु मिले झानर सद्धर से । तरुत्य-द्वा मा मिली ची परमी सर्दरी , मन्द्रपुर्वासीन शक्ति पमना में भरदी ! वर दूर दुर्गी हैप की झटल एकल होगई , इतिह्यु के भी शाम वह डाँग खागरा की गई।

महाकि याहुर बढ़े सहहद बे। लोश-लालच को उनके पास भी न पटका था। वे ज्यकी जीविका चिकिस्सा हारा चलाते थें। साहिरियक डयकसाय में तो पत्र-पत्रिकाओं में किराने के बदले में वे स्कुत भी न तेने थे। गागिं की चिकिस्ता मुक्त करते थे। भिनमों से भी कोई कीस निश्चित न भी। जिसने जो हे दिया— ले सिया; महिरा। तो मांगा नहीं। वे जीवियां न वेचले थे। शीगिंगों को दो-से, बार कार पैसे के नुसके लिस्स देते जिन्हें ये गाजार से लशीर पर लाम बताते थे।

मूर्यवान कोणियां शहरती ने हरहुआगंज के हुइ पनी लोगों के यहाँ मंगवा हो थीं जो गशीयों को शुग्त मिलती रहुती थीं। महीने में संबद्धी रीगियों का बन्हें इलाज करना पहला या और मार्म इनकी चिकित्सा में पूरा विश्वसार रखते थे। परमारक्षा ने वनके हाथ में वड़ा यहा दिया था, थे बीजूप पाखि वेंद्य थे। दूर-दूर के रोगी हरहुआगंज आकर बनकी चिकिस्सा से लाग बहाते थे। वर्ष में कितने ही सी डायटरों का भी थे इलाज करते थे। शहरजी ऐसे सबस चिकित्सक में कि चिद् ने ज्यापार के रूप में अपना कार्य करते तो पहुत पन दमा लेते, ज्योर अपना विशाल भवन बना जाते, परन्तु प्रनका जन्म तो समाजन्मेवा के लिये हुआ या । जीवनन्भर एक कृती-सी केतरी में हुटे से हुएस के नीचे पढ़े रहे, जौर धन-समद की कभी चिन्ता न की।

सन् १६१३ ई० की वात है, राष्ट्रप्रशंका असुराग रतन' अप रहा या। ये उसका समर्थण काव्यकानन केररी श्री प० पद्मसिंह रामों को करता निरादत कर जुके थे। इतने में एक नरेश के यहाँ के प्रसाव आवा कि यहि 'क्ष्मुराग रतन कर राजा की समर्थित कर दिया जाव, तो ये प्रन्थ की ह्याई के अतिरिक्त योज सहस्र उपया और मेंट कर होंगे। इस्टरीयाओं ने वहां जोर दिया कि राष्ट्रप्री वक्त प्रसाव को स्वीष्ट्रत करतें। इवयम् प० द्रमार्स्ट्र प्रमाने में में इस प्रमादर्श्य कहा,—में तो आपका मक्त हुँ, युक्त इस प्रमान राजा कांग्रिक्त करतें। इवयम् प० द्रमार्स्ट्र प्रमाने के में इस प्रमादर्श्य कहा,—में तो आपका राजा लाह्य को हो बसे सम्पित कर दीकिए। अपका है, इस दाजा लाह्य को हो बसे समर्थित कर दीकिए। अपका है, इस वर्ध लाभ हो आयग। श्रेण इस दिया में वहुत आमह और अनुक्य-वित्र स्थित गया तो राष्ट्रप्री आजलनक हो वाजावरन्द प्रस्त वेत तो ले—

कुँ समर्पित एक्षेंगी, जो का य के मर्गत हो। वन के पीछे, भैरवा! मोकुँ द्वाको मस, विचारो राजा क वता कुँ वहा जाने।" राह्यजी की ऐसी बाते सुन कर सम जुन होगण और 'कतुराग राज' प०पदम-हिंह समर्ग को हो समर्पित किया गान किया कि की सामग्रकण

राहुरजी के सम्यन्ध में एक स्वतन्त्र प्रन्थ (लयने की आवरवन्ता है। इन दसनीस प्रन्ठों में तो सिक्षत परिचय ही दिया जा सकता है। उनके सम्बन्ध भी दो चार यतें चीर कह कर हम इस लेख की समाप्त करेंगे।

चुरापे में शङ्कात्वी की नेव क्योति बहुत ही मन्द पह गई, और ऑसों में नीता मोतिया बतर काया था। बहुत आमद करने पर आप दिल्ली के किसी बावटर को दिराने गए। प० पदमसिंछ सर्मा मी साथ थे। डावटर ने निश्मा स्वित थी। सम्पदभी इससे यहुत दुर्ती हुए।पग्च शङ्कात्वी ने उन्हें सान्त्वमा देते हुए बाबटर के मकान पर ही निम्निलिसित दोहा बना कर सुनाया— हाय जोड पूर्व शहर में कहना है मिलना बाला, होक ( मूर भन्नो वेशन को लेकर तुलमी की माला।

रोहा सुन कर बदास शर्माजी बढ़ल पड़े। शहूरजी ने छोटी-सी पंकि में सूर, तुलसी और केशन को किवनी मुन्दरवा और सार्यक्रवा से फिट किया है।

शद्वा जी गहाका की ये ही, यहा भी घढ़े खन्दे ये। कारी-हमी यहा मी लिखा करते थे। हिन्दी में कितने ही हान्द बिना साम के थे, वत हा आपने नामकरण कर दिया। इनमें सि जिल्दाह, राक-गीत और राहुर-हान्य सुर्व हैं। राहुदाजी स्वाध्यावसील पढ़े थे। ये किसी मम्य हो साधारण शैति से वी ही नहीं पढ़ जाते-विक उसका नियमातुसार अध्ययन करते थे। संरक्षन, हिन्दी, चर्दू, जारसी ही उन्होंने कई सहस्त प्रकृष्टे पढ़ी थीं। दर्शन इतिहास, पुराण और साहित्य के ये यह खल्दे परिवत से शहराजी झंगरंजी न जातते थे। रास्तु उन्होंने खल्दे परिवत से सुरा दूसरों से मुने-समफ़े ये। साध्याय का वन्हें एक ज्यहानसा या।

क्षय राष्ट्राकी २२-२३ वर्ष के थे, तब उन्होंने 'यहारे बसन' और 'हिरिस्वन्द्र' सामक दो नाटक लिस्ते थे, जो उस समय वही सफलता से स्मिनीत हुए। हिरिस्वन्द्र साटक देस्से को तो दस-वाग्रह सहस्र जनता एक्ड हुई थी। 'बहारे चमन' तत्कालील नवाय छतारी दो बहुत पसन्द्र साथ था। नवयुवक राष्ट्र(को जुला कर नवाब साहय ने मही दाद दी थी। यह नाटक स्वयं राष्ट्रस्ती के नेईंश में क्षिमतीत हहा था।

शहुः जी ने सैक हैं। कथियी तथा साहि रियमों को भीरसाहन दिया। इनमें से फितने हैं। ती ऐसे नवजुषक थे, जो आगे पराकर हिन्दी के प्रसिद्ध कवि तथा साहित्यकार हुए। मबयुवक 'सनेही' की कविताओं की पढ़ कर शहुं जो जो उनके उच्चक अविषय की आशा होगई भी, और वह परिवार्थ भी हुई। आगे चल कर 'सनेही' जी हिन्दी के महाकवि हुए। 'शिशुल' नाम से भी इन्होंने यहुत कविताएँ विद्यों। जय दुनंद राज्ञा-पुरस्कार मिला वो शहुरजी ने यह दोहा विद्यों। नवा दुनंद राज्ञा-पुरस्कार मिला वो शहुरजी ने यह दोहा

> शहर कविना क्या लिखे क्या पावे उपहार, इक्यावन तो ले चुका शहर कां हथियार।

राहुर के हिथपार—विश्ल को ही जब प्रस्कार मिल गवा, तो शहुर को क्या आवश्यकता है।

सहुद्धी समदित-पान र के बहै सद्ध ये। वन्होंने इस प्रत्य तथा 'सत्यामं दकार' को चाहह बार पहा था बार र हर्द वन्हें वनमें नर्याना है। प्रत्ये त हुई थों ने कहा करते ये, जिसे सुलेशक कुर्वि मार साहित्यकार बनना हो, अमे श्रान्यित-पानस का पारायदा अवस्य करना चाहिए। च्यारस सुधार के लिए भी यह बाज्य जनमील हैं। सहुद्धी सामग्रित मानस पर भाष्य विस्ता चाहरे थे, परन्तु साधे-दिक और पारिचारिक सकते के नारख बनकी यह इव्हा पूर्व न हो सकी।

सहाकित राहर को अपने अन्तिम हिना में पारिवारिक करत बहुत भीगने पहें। इनहीं एक मात्र पुत्रों का हेवूलन हुआ, पीठी मरी स्थीर चार प्रत्मों में से हो जुवा पुत्र नी महोने के भीतर-गीवर जत यहें। पत्नी को पहुंच पहुंचे हो चुको थी। इन सब संकरों को प्रहुरतों ने यहें पैर्य के साथ सहा; फिर भी बनके मरेहमाशील हृदय को गहरों बोट लगी और उनका स्थाल्य दिनोदिन जर्मर होता गया, नेन्नश्र्योति मन्द्र पड़ गी; परनु किवाज्ञ शिक्ष क्यों को त्यों यनी रही। पुत्र की विवा जल रही थी; और आप रस्यान में बैठे, प्रद-वियोग-

द्यीन 'श्राहरा' सुमति 'शारदा', विभिर 'महाविद्या' पर गेरा , शुद्ध 'उमा' विन श्रस्त हीगया, हान गन 'रवि' श्रह्वर वेरा ।

राहुत (यत्नी) शान्दा (योती), सहाविद्या (दुर्घा), उमा (बसाइहर = व्येष्ठ चुत्र) और रवि (यिश्वःहर = हितीय दुन) के स्वर्मगामी होने का उत्तेरा उक्त रच में है। माय हा एक "ग्रेर दार्श-तिरू भाव की भीर भी सबेत किया गया है।

शहुरती तीन माम तक रोगशीया पर पढ़े रहे। दूर-दूर के मित्र स्त्रीर मक दरीन के लिए खाते थे। शहुरती धन से यही करते थे, भी क्रपने जीवन के दो पल मानता है। एक मित्र खिप दरानन्द के दर्शन किये हैं, दूसरे कुछ तुकवन्दी कर लेता हैं। उस समय वी सांत उसे रामचरित मानस पढ़ने की सम्मति देते स्त्रीर महासा गौंधी की संस्त्रता के लिए ग्रुप कामना करते हुए भगवान से देश के शीव स्वतन्त्र होने की प्रार्थना करते । सृत्यु से पांच मास पूर्व ध्रपमी जन्म-गौठ मनाते हुए जापने कहा था जीर अपने मित्रो की पत्रों में भी लिसा था —

> 'यातु तिहत्तर हायन मोगी, यर्पगाँड श्राप्त श्रीर न होगी।'

शहुरजी की भविष्य ज्ञाण। सन्त हुई कीर वे खानी ज्ञाणी कारम-गों कि सती के लिए जीवित ना रहे। आद्रपर छुटणा ४ संवा १८६६ विक. तदतुमार २ जागल १६३२ ईक रो अन्म भूमि हरहुका-गंज म ज्ञावरा वेहान्य होगया। व्यावकी मृद्यु से हिश्ती ज्ञाम् जार सामाजिक ससार को शहा दुःख हुआ। १दा के सभी साहित्य-महानियों, ज्ञावीताओं, ज्ञायीकानों जार पत्र-पंत्रकाओं ने महानित राहरू वो विमुक्त ज्ञारमा के लिए महाक्जिए जारी करिंत की। भारत से सहर भी जहरिक्त ज्ञारमा के लिए महाक्जिए जी मृद्यु पर स्रोक मनावा गया। संस्को शोक-सल्तुमूर्ति स्वर-पा जार शताबिक-तार जन वियोग में आप्य हुए। हरदुज्यागंत्र 'वनावियों ज्ञोर समीपता शामीण जनता ने शहुरजी के प्रकाने का पड़ा दुःस माना।

राह्यत्वी बहे ही विनम्न, मिलनसार और स्तेह्सील थे। आचार्य पद्मानह मानों के शारी में वे प्रेम के परमाणुओं से बने हुए थे। इस पोर्ट मिन था अविधि उनके पहाँ जाता वो हुए का किया निक्र में के प्रेम के परमाणुओं से बने हुए थे। इस पोर्ट मिन था अविधि उनके पहाँ जाता वो हुए का किया रहता। और जम वह विवा होता वो शहुर वी आतो। में औंतु भर लाते और दूर तक उसे पहुँ वाने जाते। आगह कर करके पह अविधियों हो दोकते थें। ए जाने प्रेमनय व्यवहार हारा उत्तरा आतोण्य करते। निरंपन हो ने साहित्य के सूर्य आविष्य वास सहूर्यका के सार्य अवस्ति अवस्ति के सार्य की समसे ववृद्ध आतो। विज्ञापन की कुनेया में दूर, उनहें सदेव अपनी छुटिया में इस्ता ही पतत्त्व था। वे प्रेम के प्रक्त और सिन्य अपनी छुटिया में इस्ता ही पतत्त्व था। वे प्रेम के प्रक्त और सिन्य अपनी कृतिया को 'वुक्यन्थी' कहते थे। उनहींने आस्त्र सित्य करिय स्त्री किया को प्रेम के प्रकार सित्य की स्त्री के अवस्त्री के स्त्री आस्त्रिय विवस्त्र विवस्त्र की होता को 'वुक्यन्थी' कहते थे। उनहींने आस्त्रिय विवस्त्र वार्य की सित्य की वितस्त्र का स्त्री वितस्त्र होती है।

पढ निया अरपूर म परिवनराज वहाया, बन वलपारी सर न परा का खोठ बहाया। उत्तम को प्राताब न घन का कोव कमाया; बीयन में बहुवाय न सेवक मान समाया। हों, हुन्दु भी बीरव कन्ज का सीरम उद्दान चून है, विस्तृप हर्नुद्वामान का साहर सठ सरहुक है।

एकवार दिल्ली में अधिज मानतीय किन्न सम्मेशन का सभावित्य करने राहुटजी गये थे, यह कवि-सम्मेशन यदा सफल हुआ, दूसरे दिन सुराग्यरा हुआ इसकी 'बरह' थी।

"दरें दिल दुछ, दढ गया, ददें जिगर दुछ, कम हुआ।"

डर्द के साथरों ने इस ताह पर बड़े जौहर दिसारे, किन्तु राह्न(जी ने केवल एक पक्ते लिखकर भेजदी थी, इसकी यरावरी कीई न कर सका। वह इस प्रकार दे—

> बीबी आएमी नहां, पर कल पिछर आ जायगाः , इदें दिल पुद्य बढ गया, ददें जिगर कुछ कम हुआ।

शहरजी ने इस एक पिक में कमाव कर दिया है। पीधी दिलक्दा है। इसके न खाने का समाचार दिलके दर्द को प्रदाने वाला है। दिसर (द्रुन) लाने ग्रियार है, इसलिन वपके लाने का समाचार जिगार के दर्द को कम करने वाला है। कितनी ध्वयद्वी द्रिकि है। इसका दुकारला कोई भी शायर न कर सकत।

सम्बादकती ने एक दिन मीचे लिखे ख्लीक का अनुवाद करने के लिसे शङ्करती से कहा । यहाँ क्या देर थी, बात की वास में ब्रमुनॉद कर दिया, वेरिज्ये —

> नपसःभितिज्ञात्या ग्रियाये ग्रेषित सन , तनु तरेन रमते हता पाछिनीजा स्यम् ! मन चञ्चल ग्रीर नपुसक ई इस मीति विचार स्वीठ नगया ! वह पाय गगा नियने उपने सुल खेल खिलाय स्वा निरमाया !

निश बीत गयी पर शामिति को श्रवलों के वे शहर साथ न लाया।

पड पाठ महामनि पाणिनि का

हमने पल हाय भयानक पाया।

सम्पादकजी ने बानरीध से शब्दरजी ने एक और प्रराने श्लोक का अनुवाद विया, जो नीचे दिया जाता है।

शन्दिरा के बाप दानवीर महासागर से. भूमि सीचने को नीर मॉग-मॉग खाते हैं। करते है औरों का असीम उपकार तो मी, थीरे धन याचना की ज्यामता दिखाते हैं। स्वार्थी भिरारी ऐसे इश्य देखते हैं तो भी . वानियों के हार पर मॉगने की जाते हैं। 'राहर' विशाद लाज खोजधीन खानन ये.

हाय हाय । कालिया क्लंड की लगाते हैं।

व्यागरा. धानन्त चतुर्वशी. ₹005

--- हरिंदत्त शास्त्री, यस० ए० (साहित्याचार्य, वेदान्दाचार्य, नवतीर्य)

# श्रद्धाञ्जलियाँ

माधी के प्रकारट परिटत संस्कृत सर्व गुरुवर थी पं० काशीनाथ शास्त्री

र्शंकर प्रस्तान् वाशीनायोद्ध द्वित्रस्तत्ताः कान्य-दर्शन-सनान-सनकारो निवेदये मृतं 'सरस्वती' नापूरानधनर परिटका प्रान्ययेदश प्रयानि को निर्मिमीत मानव

ष्टाचार्य श्री पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी रावित सुन्दर वन कलावर, श्रीनमान्यारावार, क्षितान्त्रानव रेसरी, स्टूब्यना जागार।

स्वर्गवार्सा 'शुद्धावी' भेरे निम्न ही नहीं नाहित्य नेवा में वे भेरे महायक भी थे। में उत्तरा ज्यांति हो वे महाक वि तो थे ही सबझत-हिरोमिटि भी थे। ज्यांते देश जीर ज्यांती भाषा के वे मावृक्त मक्त थे। बनके प्रति वे क्वत उटा कर्यंग्र करके सुक्ते वहा सन्तीय है।

#### ध्याचार्ये श्री पं० पद्मसिंह शर्मा

महाकि राहु जी था काज्य हिन्दै-साहित्य में प्रपता जोड़ नहीं रराता। जिस टिन्ट से देखिये, हिन्दी भाषा में एक जास्वय काज्य है। राहु जी एनदराहर के छिट्टियी धावाय है। छल्हा की छिट्टिया, राह और मांक के छिट्टिया धावाय है। छल्हा की छिट्टिया, राह और मांक की पहुलता, विषय-वर्षन की विविच्यत समार की चारता आदि याज्य थांगों से राहु जो का काज्य देदी। याजा है। उनके शाव्य थी पट्टिया जी मांक राहु हो ना जाय रिव, वहाँ जाय किथे को कहावत चरित्राय हो जाती है। विस्वन्देह इसे नव नवो नेपरातिनी किथ-प्रतिमाका प्रवुद्ध किया हो समस्वा पाहिए। महाश्रवि राहु की किवता के विषय से एन्ड घषिक कहना मिट्टि के तेल की वसी से रलगशिय की भीगवना (खारती) करना है। मेरा तो रोम-रोम राहु रही की किवता का आजन्य माह है। में तो उनहें न हिंक वर्षमात हिन्दी किवयो में सर्व अध्य करहा निर्मा तो रोम-रोम राहु रही की किवता का आजन्य माह है। में तो उनहें न हिंक वर्षमात हिन्दी किवयो में सर्व अध्य करहा विस्ता ना है।

विल्क खनेक खांशा में, प्राचीन विषयों से भी खल्डा समकता हूं। यह मेरा हार्षिक भाव है। शङ्कालों की लेरानों से जो छुछ निकलता है, सॉचे में दला होता है। वे उन रमसिद्ध कवियों में हैं, जिनके विषय में बोगियाज भए हिर्दिन कहा है—

> जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीर्यराः नास्ति येषां यद्याः कार्ये जरा मरखज मयम् ।

# साहित्याचार्य श्री पं॰ शास्त्रग्राम शास्त्री

शहूरती की कविवा का तो कहना ही क्या। एक से एक भावपूर्ण है। जो लोग छ-स्थास्त्र में निपुण हैं, उनके विनोद के लिये शहूरजी की कविवा में यहत कुछ सामान है। वों तो शहूरजी

की कितिता में अनेक रसों और मानों को छटा है, िन्नु करुष और हास्य रस की पुष्टि अस्यन्त सुन्दर हुई है। हास्य-रसपूर्ण अन्योतिन स्मय वर्षरों हेने में शहरजी की लेपनी वड़ी विजय है। यनक और अनुता सोने के हुरदी में प्रसाद गुण को अब्तुता रसता आप के ही विजय की साल माने हैं। यो अपना साल की विजय की सिहा है। हिस्स भी हुई कि माने हैं। हिस्स भी हुई कि माने हैं। हिस्स भी हुई कि माने हैं। विचार भी सामाजिक, नेविक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शिनक, देश आचार विपयक, वर्शन तथा प्राचीन सद दन के रंग में बड़े ही छोशल से रंग कर अहित किये हैं। शहरजी हिन्दी के समुख्यन रसते थे यदि आप कविवा के युग में उत्यन्म हुए होते वो सिस्तन्देह किसी गजनसभा के रस्त होते। शहरजी के काच्य के विषय में सारार्थिक स्वार्थ किसी गजनसभा के रस्त होते। शहरजी के काच्य के विषय में सारार्थ हैं इसर से प्राचीत हैं

चित्रोद्रास विचित्र वर्ण महिम प्राप्तः प्रसादप्रवो जाप्रक्रयोतिरकञ्जलो गुस्मासस्यादेश्यं साथां पहः चित्ते, चत्रपि,, पाचि, नद्यपि सस्यवान्तः प्रियाद्य सर्वो ध्वान्तीय विनिहन्तः शंकरकवेपप्रन रत्नोदयः।

#### राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त

महाक वे शहुरजी के परकोक्तमम का समीचार पढ़कर ऐसा जान पड़ता है, मानो हम लोग गुढ़जन से वे बन हो गये। इससे अधिक में क्या कहूं। वह चमरकारिखी मतिमा लेकर सान्तिपाम को गये। वनकी विस्तृत जीधनी से हमें लास उठाने का चवसर मिलना चाहिए और इस पकार बजका माद्य कार्य करना चाहिए।

# कौपन्यासिक-सम्राट् श्रोयुत प्रोमचन्दनी

शायर कोई असाना आये कि हस्दुखागन (सङ्कुद्धां की जन्म-मूमि) हमारा तीर्थ स्थान यन जाय। सङ्कुरजी आसुक्रिव थे, पर भारतीय विनम्नश इतनी थी कि महाकृषि होते हुए भी भपने को कृषि कहने में भी उन्हें सकीच था। न नाम की भूरा थी। न कीर्वि कृष्यास। अपनो कृष्टिया में थेठ हुए जी बुझ तिस्तते, स्थान्ता-सुसाय, कृष्ठल अपने हृदय के सन्तीय के क्षित्व।

अताप है जनापी सम्पादक

श्रम(शहीद स्वर्गीय श्री गणेशशहूर विदाधी<sup>©</sup>

किव राहुर में अवरदस्त मीलिकता है। अवशी कविवा में उन्होंने जो मान मक्ट किये हैं, उनमें विश्वहार और उनको मिना। देखाँ हो बन पहतों है। साधावश्य से स्वाया स्वाया में दार्शीक अप भरदेना आपको सब से पड़ी खुबी हैं। आपका अध्ययन बहुत विशाल है। आपने अपने काव्य-रानो द्वारा हिन्दी-साहत्य-भड़ार को जिस के दिला से भरा है, उसके लिए हिन्दी-सहार सदा आपका आधारी रहेगा। महाकवि राहुर अपने काव्य-कृतियों द्वारा हमारे मानस भवन में सुदेश विवस्य करते रहेगे।

### सम्पादकाचार्य श्री पं॰ रुद्रदत्त शर्मा

महाकृषि साहुर प्राचीन आँ। अर्थाचीन काव्यक्ताओं की प्रमाबित करने में देंगी हाकि स्टाते हैं। काव्य प्रिय लोग उनके काव्य को पदकर किर आधुनिक अन्य दुकाव्यों को आप की कीका समस्ते सुगंगे, क्योंकि—

> पीला पय शशिकरयुति दुःव विन्वोः स्वार वर्ल जलनिवर्णसिद्ध क इन्हेन्

> > किं। सम्राट्

श्री श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रीष'

महाकि राङ्का हिन्दों साहित्य के एक विशाख स्तम्भ और मेरे पूच्य मित्र में। बनको सुर्यु से हिन्दी ससार की जो स्ति हुई है, बसकी पूर्वि होवी इन्डियन नहीं होवी।

#### [ 84 ]

#### महामहोपाध्याय---

### श्री पं॰ गौरीशङ्कर हीराचन्द श्रोभग्न

महाकवि शहुर की कविताएँ बड़ी हृदय हारियी हैं। वे सभी विषयों पर बड़ी सफलता से लिखते रहे हैं। गम्मीर झार्गिनक विषयों पर जो हुछ उन्होंने लिखा है, वह बहुत हा महत्वपूर्ण और सहहस्य पाठक मे प्रभावित कवे व खा है। मैंने तो उन्हें बुग का महान् कवि—काम्वदर्श किंव समसा है। वे शब्दों के सम्राट् बौर आयों के अधिपति थे।

#### प्रसिद्ध विद्वान और साहित्यकार

# थी रवामविहारी मिश्र, श्री शुकदेवविहारी मिश्र

महाक्षत्र शहर जैसे परमोरकृष्ट कवि की स्टूरित का जितना आदर हो सके थोड़ा है। उन्होंने अपनी पीयूप वर्षिणी रचनाओं से संसार को जितना आनन्द एवम् ज्ञाम पहुचाया है, वह अक्शनीय है।

#### ढाक्टर काशीप्रसाद वायसवाल, एम० ए०

शहुरजी नवी परा-रचना के मूल कावायों से हैं। ये दूरानी और नई कविता के लिए सेतु समान हैं। उनकी कविता पढ़ने में कविता की सदुक्तियों मन और स्वति को पद्माकर और श्वीनश्यालु के पास स्टींच के जाती हैं। इन्हों की प्रचुरता से केशब की सुध चाली है। आपकी कविता के विपय भक्ति, बेशन्त, समाज पुधा, धर्म सुधार प्रचित्र हो शासुजी ने कपनी क वेवा द्वारा सद्वनों को वेदपाठी के पवित्र शास्त्री की तथह सुनाकर देश को छतार्थ किया है।

### महाकवि श्री पं॰ गयात्रसाद शुक्ल 'सनेही', 'त्रिश्ल'

स्वर्गीय शहुरजी के ही प्रसाद से हम लीग काल्य-जगत में योल-वाल की भाषा को प्रधानता देने में सफल हुए दें। जैसा ब्योज उनकी कविता में रहता था, चैसा बाज दुर्लंग है। वे अपनी रचनाक्यों में देश बीर समाज को कभी नहीं भूलते थे। वास्तव में में तो उनके परण चिहां पर चलने वालों में से एक टूं। श्राज से ४६ वर्ष पहले मेरी एक रचना को बगोबा कार्क उन्होंने मेरा उत्साह बहाया था, उसका मुक्ते जाज वक गर्व हैं।

### स्व॰ महाकवि पं॰ श्रीयर पाठक

साङ्कृत्वां की कथन रोजी ज्याने बंग को निराजी है खीर माद तुम्न इसने खीर छुद्ध नय सम्मिलित हैं, जिनमें बहुत छुद्ध चेतावनी, मोस्साइन चीर उपदेश पाये जाते हैं, जिनसे प्रीड़ पाठठों को निज-निज रुचि खनुसार जानन्द ग्रास्त होता है। राष्ट्र जो के कविता बाठ से चित्त में सच्चा जानन्दीस्तास उरियत होता है।

> हिन्दी त्रीर संस्कृत के प्रसिद्ध यिहान् श्री सेठ कर्न्हेयालालती पोटार

स्वर्गीय ष्ट्राशु कृषि श्री शाङ्करंशी कर प्रतिभारात्ती गरय मान्य महाकावर्षों में पे, जिनके रिक स्थान क पूर्वि होना असम्भव नहीं तो महान् दुःसन्मत्र तो व्यवस्य हो है । शाङ्करंशों की कविता छित्यों क दर्शन मात्र से में बनकी त्राराधना करता रहा हूं।

#### श्री पं व्यालकृष्य शर्मा 'नवीन'

### [ 8x ],

#### सुप्रसिद्ध साहिस्यकार श्री पं० उदयशंकर मङ

हिन्दी के अन्यतम प्राचीन कवि श्री श्राष्ट्रग्वी के स्थान की ज्ञित पूर्ति कभी हो सकेगी, ऐसी बाशा गहीं हैं। श्री शहूरजी का कविवा-चेत्र हिन्दी संसार में अपना अनुता एवम हृदयमही स्थान रस्ता है। मैं ययपन से इनकी कविता का प्रेमी रहा हूं।

#### डाफ्टर श्री घीरेन्द्र वर्मा, एम० ए० बाध्यक्ष-क्षित्री विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय

राङ्काजी की कवितायें हिन्दी काव्य में काबीका स्थान रखती हैं। जनकी कविकांश जाधुनिक कवितायें प्राधीन परिवादी को लिये हुए हैं। इन्न राजनीति का काबों से प्रभावित हैं। राङ्काजी ने समाज की रोप समात र सम्याकों की कोर अपनी क्रमूतपूर्व रौती में हिन्दुकों का स्थान क्रमाकिएत किया था।

#### भी रक्षाकान्त सालवीय

प्रधान-मन्त्री, हिन्दी साहित्य सम्मेखन, प्रयाग

हिन्दी साहित्य के पुराने सेवक तथा खड़ी बोली के किन सम्राट् राष्ट्ररजी का देहावसान हो गया, यह महान् दुख्य की वात है। किन सम्राद की शहुरजी ने हिन्दी साहित्य की खड़ी बोली हारा जो सेवा की है, वह हिन्दी संस्तार के कोने-कोने में दिखाई पहती है। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन स्वारा ने बनके स्वर्गारोह्य वा संवाद सुन प्रयाग निवासी हिन्दी हैमी जनका वी एक महती सभा वर सोव सहाह भूति-सुचक प्रसाव पात किया।

### श्री बालकृष्ण राव, आई० सी० एस०

शहरती बड़े लोकप्रिय कौर मुशस्दि कवि थे। यसकी रस्ता हि दी के महाकवियों में जंदर रूप से की जाती थी। राड़ी योती के कविता चेत्र में ये कामगरण है। इन्द्रशास्त्र सम्बन्धी उनका हान सरीम था। भोज, प्रवाह, गांभीय और शृहमदिशिता उनकी कविता [ ४६ ] के विरोप गुण हैं। एक विरोपता शहुरती में यह यी—जो अन्त्रज

देराने में नहीं आर्टी— ने माटिक और मुक्तक इन्हों में भी समान वर्ण रखते थे। रीतिकाल के कई पुराने और प्रसिद्ध कवियों। सी अपेत्ता टनका काव्य-कीराल उत्कृष्ट या । राष्ट्राती के उठजाने से हिन्दी-साहिस्यादाश का एक देतीय्यमान नवत्र अस्त हो गया।

| #{{{titlificisettickers |
|-------------------------|
| गीतावली                 |
| માલાબભા                 |

### मङ्गलाचरण

को सर्वत्न, मुकदि, मुख्यतान, विश्व-विलाध-विशावा है। को तब हुटम-बोग वमगावा, गुद्ध एक रस पावा है। चपनावे हैं क्षिप्त अचर को चांबक रूप, चर तास, शंकर, उस व्यारे शकर को कर कर कोड़ प्रधाम ।

( 3 )

### श्रोमाराधन

छोमनेक बार घोल। प्रेय के प्रयोगी ।

है यही अनादि नाद, निर्विकल्प निर्विशद, भूतवे न पुण्यपाद, बीवराग योगी। बेद को प्रमाण मानः अर्थ-योजना घरतान, गारहे गुणो सुजान, साधु स्वर्गभोगी । ध्यान में घरे विरक्ष, भाव से भन्ने समक्र, त्यागते व्यथी कशकः पोच पाप-रोगी । शंकरादि नित्य नाम, जो जपे विसार काम. तो बने विवेक-धाम, मुक्ति क्यों न होगी।

# श्रीमर्थज्ञान रेबीमचर मधिलागर,

जिसमे जान लिया।

एक, ऋदाएड, झकाय, असङ्गी, अद्वितीय, अविकार, व्यापक, हहा, विशुद्ध विधाताः विश्व, विश्वभरतार-को पहचान लिया।

भूतनाथ, मुबनेश, स्वयंभू, श्रभय, भावभवडार, नित्य, निरव्जन, न्यायनियन्ता, निर्पुण, निगमागार-मन को मान लिया।

क्षरणाकन्द, कृपाल, अकर्ताः कर्महीन करतार, परमातन्दः वयोधि, प्रतापी, पूरणः परमोदार-से सुखदान लिया ।

सत्य सनावन श्रीशंकर को समग्रा सबका सारः अपना जीवन-पेड़ा उसने मवसागर से पार-करना ठान लिया ।

# विश्वरूप ब्रह्म

यों शुद्ध सन्चिदानन्द, ब्रह्म की बतलाता है वेद।

हेबल एक ध्यनेक बना है, विविवेक सविवेक वना है, रूपहोन बन गया रॅगीला लोहिन, रयाज, सपेद। दिका ध्वलक समाइ रूपसे, खिरवह बिचर कार्य हार्य हुए राज्य स्वाप्त स्वाप्त सपेद। दिका ध्वलक समाइ रूपसे, दह अमेर-समेद। तुरा प्रोप्त प्रमान प्रोप्त प्रमान प्रदेश मिलापी, सिंह प्रमान स्वाप्त प्रमान स्वाप्त प्रमान स्वाप्त प्रमान स्वाप्त स्वाप्त प्रमान स्वाप्त स्वाप्त प्रमान स्वाप्त स्व

# कर्तार-कीर्तन

पूरण पुरुष परम सुखदाता। हम सब की करतार है।

भंगल-मृत कामंगल हारी, काम कागोचर का काविकारी।
रिाय सिंव्यदानन्द कायिनाशी, एक व्यवस्थ कथार है।
रिाय सिंव्यदानन्द कायिनाशी, एक व्यवस्थ कथार है।
रिाय कर करे, बरण विज्ञ बोले, पिन हम देशे, गुरू दिन चोले,
पिन लुति सुने, नाव तम सूँचे, मन दिन करत विचार है।
कराजी, छारे, संहारे, रचन्य वारम्यार विचारे,
दिव्य हरत जाकी रचना की यह सारी ससार है।
प्राण प्राण को, जीवन जी की, स्वामाविक स्वामी सथाही की।
इप्ट देव सोवें सन्तन की, साकर की गरतार है।

राष्ट्रर-सर्वस्य ]

# जागती ज्योति

निरस्तो नथन ज्ञान के स्तोल, प्रभु की ज्योति अगमगाती हैं।

देशो, दमक रही सन ठीर, चमके नहीं कहीं कुछ और, ध्यारी हम सम की सिरमीर, उज्ज्वल के कुर उपनाती है। जिसने खागे विपय-विकार, मन में घारे विमन्न विचार, समग्रा सहुवदेश का सार, उस को महिमा दरसाती है। जिसके किया हमति ने अन्य, विगन्न जीवन का हुमबन्ध, छु भीर हा ने सप का ग्राम्य, मतके, पर न चसे पाती है। जिसने मांभर को का देश, अवना किया निरम्तर मेल, शंकर उसकी अपनाती है।

# निलेंप त्रह्म

हुक में रहे सर्व सघात,
[फर भी सबसे न्याय तू है।

उमगा झान फिया का सेल, इतनी गाँगिक ठेल मठेल,
स्रोला चेतन-जह का धेल, इसका कारण साया तू है।

उपजा सारहीन संसार, आकर चार, कमे कोकाका,
जनमें जीवों के परिवार, प्रकटे वालनहारा तू है।

सब का साशी, सबने दूर, सब में पाता है सरपुर,
कोमल, कड़े, करूर, अकरूर, सग का एक सहारा तू है।

क्रिन पै पड़े मूल के फन्द, स्या समफेंगे वे मितनन्द,
जन को होगा परसानन्द्र, शंकर-निजन का व्याय तू है।

### परमात्मा का प्यार

जग्दाधार द्यालु उदार,
जिस पर पूरा त्यार करेगा ।

वसकी थिगद्री चाल सुधार, सिर से ध्रम का मूल उतार,
दे कर महत्तमूल थियार, उसमें उत्तम भाव भरेगा ।
देहिक, देविक, मोतिक ताप, दाहरू दर्म्म कुरमै-कलाप,
कर के तन, मन, वाली गुद्ध, जीवन चार पर्स मिवस्स,
पनस्र वोध-विहारी युद्ध, दुस्तर मोहस्ससुर दरेगा ।

असुधित मोगों से सुग्र मोड, अध्यर विषय-वासना होइ,
पन्यन जन्म-मरण के ठोइ, शहर मुक स्वस्त परेगा।

# हिरययगर्भ

सुक्य नाता त् प्रभु मेरा है।

हैरी परम शुद्ध सका में, सब का विशद बसेरा है।

सुरान्द्राता त् प्रभु मेरा है।

हेवल हैरे एक देश ने, पटक प्रकृति का पेरा है।

सुरान्ताता त् प्रभु मेरा है।

तु सर्वस्य सकल जीवों का, किस पर त्यार न तेरा है।

सुक्य नाता तु प्रभु मेरा है।

दीनपन्यु चेरी प्रभुता का, जद्द-यति शकर चेरा है।

सुक्य ना तु प्रभु मेरा है।

शहुर-सर्वस्व ]

### प्रभु का रुद्र रूप

जिस अविनाशी से डरते हैं। भूत, देव, सड़, चैतन सारे।

जिसके हर से सम्बर धोले, उप मन्द गति मारत होते, पायह जले, प्रवाहित पानी, युगल चेत वसुषा मे पारे। जिसका इपड दसीं दिस धाले, पाल डरे. च्युन्यक चलावे, वरसें मेप, दामिनी दमके, मानु तरे, चमकें राशि-वारे। मन की जिसका कोप डगले, पेर पकृति को नाच नवाले, जीव कर्म-कल मोग रहें हैं, श्रीवन, जन्म-मरण के मारे। जो भय मान धर्म धरते हैं, श्रीवन, जन्म-मरण करते हैं, वे विवेक-वारिधि बड़ मागी, वनते हैं उस प्रमु के प्रारे।

# सत्य विश्वास

जिस में तेरा नहीं विकास,
ऐसा फोई पूल नहीं है।
मैंने देरा लिया सब होर, तुम्त-ता मिला म कोई धौर,
सव का एक तुद्दी सिरमीट, इस में पुक्त भी भूल नहीं है।
दुक्त से मिल कर करणा-कन्दा, मुनिवर पार्व हैं धानन्दा,
तेरा प्रेम सच्चिदानन्द, किस को मंगलन्यूल नहीं है।
प्रेमी मक प्रमाद विसार, भाँगें मुक्ति प्रकार-पुकार,
सव का होगा सर्व सुपार, जो वेतू प्रविकृत नहीं है।

### सत्य सनातन धर्म

हे जगदीश देवा मन सेरा---साय सनातन धर्म न छोड़े।

सुन्न में तुक्ष को मूल व आले, नेक न संबंद में वधाने, धीर कहाय काशीर न होते, तमक न तार समा का तोड़े। त्यान डोव के लीवन त्या को, देता हाई न ने वन-रक्ष की, खीर वण्याल हिन्दुव नोहीं को, अस से उनहीं थान नोहे। होकर गुढ़ नहा जह चारे, मिलन किसी का माल न मारे धार पनश्च को ने-पाहन से, कुल न प्रेम-रस्स का पर कोहे। के में विसल विधार पहाने, नद से शांतिम ज्ञान बहाये, हुह नह सान करें विद्या का, शंकर मृति का सार नियोदे।

# हितकारी नाथ

दितकारी तुमा-सा नायः, न अपना और कहीं कोई।

श्रद्ध किया पानी से तन को, सत्यास्त से मेंसे मन की। पुढि मतीन श्रान-गंगा में वार-गार धीई।

क्वजित व्योति विद्या की जागी, रही न भूज ऋविया भागी, कर्म-सुधारः नोह की भाषा खोळ-प्रोज खोई ।

मार बयोगत के भांगारे, पातक-पुरुत पतारे खारे समाग योग धारमा भागना भाग मूल मोई।

शंकर पाय सहारा वेगा, होना सिद्ध मनोरय मेरा, दीनहयालु इसी से ब्रेनि श्रेम-येशि वोई।

### अभिलापा

ऐसी अधिव छुपा कर प्यारे ।

तेप महा भ्रम के चड़तायें तर्रुपवन के मारे,
दिव्य मान-दिनकर के आगे रिखें न दुमंत-चारे ।
संवित सिक मुधारें हम को। खुटें ब्यानुखा सारे,
छमा न्याय-भीति की महिना, विकसें माव हमारे ।
देह न जन पौरुप के भी सुख-समाज से न्यारे,
इस गरें संकट-सागर में, पित्त जैन स्वारं ना स्वारं ।
स्वाती सुन पुजा पुजो की। है पित्त पानन हारे,
इंगर क्या हम-से बहुतेरे, बाधम नहीं उदारे ।

# ब्याकुल-विलाप

हे मुद्र मेरी और निहम ।
एक करिया का अटका है, प्वरङ्गी परिवार,
मेल मिलाय पपया तीनी, करती है कृषिपार।
काट वह कामादि कृषाकी, धार कुकमंश्रात,
जीवन-पूक रखाया, सुरा बीनर-पाल-पालर।
वेरा रहे येरी विषयों के, बन्मन रूप पिकार,
जाद दिने सब ने पायों के, सिर पर मारी भार।
जो तू करता है पतिजों का, ध्रवनाकर पद्धार,
यो सकर सुग्त पायों के भी, मब-सागर से नार।

### अवोध अधम

मुफ-सा कीन छायोध छाधम है !

समता मिटी स्तर-रज-उम की, गीजिक निकृति विषय है, सुराद विवेद-पकारा कहीं है, तरक-रज धाम-सम है। मन में विषय-विकार भरे हैं, तम में व्यवन कम है, हा म प्र-विकार भरे हैं, तम में व्यवन कम है, हा म प्र-विकास पपन में वत्तक म दिवा सपम है। विकट विवेद-वादा किया है, क्या क्या की, व्यवक्रा व्यवस्था है। क्या क्या में विकार विवेद-प्या मनोद्य अपना; अव्यवक्रा व्यवस्था है। धाम क्या क्या की, यह अवसर त्वस्य है, पर क्या की, व्यवस्था है। धाम क्या क्या की, व्यवस्था ने विषय सरस्य है।

#### हताश

श्रामम बोले दीनानाथ, नेवा भव-सागर में मेरी।

मिल करभार जीवनभार, छोड़े तनन्वीहित बहुमार, बहुँमा एक मही इस वारू यह भी कारू-एक ने पेरी। इस नेक्ट्रस्ट-व्यवार, कर-वाम-पार्व वर्ष म बार, मानी मनन्वाको ने हार दरसे दुर्गीय-राज अपेरी। इस छाव, कारू-वाक, मुख्य, नःग्रे-पर्टें ताप-दार्श, निस्तार कार्य-वाक के बाइ, करांके पार्व है व्यक्तिरी। होक मराश्वानक की साथ, फट कर इस नामगी हाथ प्रकट सबसी पार कार्यम, देवी मार सहते बहुतीरी

### विनय

विभावा तू इमारा है, दुही विज्ञान दाता है, दिवा तेरी दया कोई, नहीं ज्ञानद शवा है। विविद्या को केने, नहीं ज्ञानद शवा है। विविद्या को करोड़े, जिसे तू जांच केता है। सत्वाता जो न जोरों को, न घोष्या ज्ञाप राता है, वहीं सद्भक्त है चेरा, सदाचारी कदावा है। सदा जो न्याप का व्यारी, ज्ञा को दान देता है। सदा जो न्याप का व्यारी, ज्ञा को दान देता है। सहाराजा, करो को जू, नहा राजा बनाता है। सहाराजा, असो को जू, नहा राजा बनाता है। ते जो अमें को, पारा, कुकर्मों को नहाता है। ते जो निम्माणी को, कभी जंचा चहाता है। स्वयंमू शंकराजन्दी, पुक्ते जो जान लेता है। स्वयंमू शंकराजन्दी, पुक्ते जो जान लेता है। सहारा है।

# सद्गुरु-महिमा

श्रीगुरु गूढ़ झान के दानी।

देत सर्व-सपाव महा की खटल एकता जाती।
भेदों से अरपूर कविचा भूल-मरी पदचानी।
एक वस्तु में तीन गुणों को साधिक महिया माली,
होस-पोल की चारतज्यता मूल महिया माली,
देशा दिशा श्राकारा, काल, मू, बास्त, पावक, पानी,
इनके साथ सीव को जाती। ज्योति सनोरस सानी।
होटा-सा ज्येदश दिया है, वहिया यात बरानी,
तो भी मुद्र नहीं समक्रेत, शहर कृट कहानी।

# सद्ग्रह-गौरव

जिसमें सत्य सबीध रहेगा, कौन उसे सद्गुरु न कहेगा।

जो विचार विचरेगा वन में, अर्थ वसेगा वही वचन में, भेद न होगा कर्म-क्यम में, नीनों में रस एक बहेगा। सद्गुण-गण गोरव होलेगा, पोल कपट झल जी छोलेगा, जय प्रमास-गण की लोलेगा, मार मार-मट की न सहेगा। मोह महासुर से न करेगा, छटिलों में च्छु भाव भरेगा, वस्मित के वचदेश करेगा, गिल क्योगिक ही मणहेगा। घर्म सुवार व्यवस्था वसेगा, गिल क्योगिक ही मणहेगा। घर्म सुवार व्यवस्था वसेगा, गुल क्योगिक हुए माज सलेगा, राकर की घर ध्यान सलेगा, हु ख-हुवायाम में न दहेगा।

### ग्रुरु-गौरव

श्री गुरुदेव दयालु हमारे, बहमागी हम सेवक सारे।

बाल महाबारी घुष तीके, जीवनशुक्त शुवाम सुवीके, सौंथे शुम्भिक्तक सब क्षी के, विरितः वादिका के रखवारे । धर्मभीर सागर साहस के, रिविधा सामाजिक सुख-रत के, दिवना पामाजिक सुख-रत के, दिवनायक उपरेश-दिवस के, मोह सहतम टारन हारे । दिवक पर-उपकार-शहत के, दोवा नक खबरायुन-१एए-तन के, पंचानम अब-आंश सुख-र के, दोवीन-स्वामित के चरातारे। धृत सम्राट समाभिन्दरा के, रहक चानी-स्वाम्भरा के, श्रीसी अपरा और वरा के, पर विद्ध राह्वर के प्यारे।

# गजेन्द्र-मोस्त

याह सतगुरु, वाह सतगुरु, वाह सतगुरु वाह । मोह मारग में डरी-सो, फिरत ज्याहल वादरी-सो, काल-केहरि को सतायो जीव-सुन्त्रप्र-वाह—

मूली बीधन्यन की राह । आधि-छातप ने तपायो, योनि-मरिवानीर खायो,

जारान्त्रात्य क तथाया, यान-सारवान्तार धाया, जन्म, जीवन, मरख जा में, अभित घाप श्रथाह— धावागमन श्रवल मवाह [

मास त्यास न रोक पाई, छुत परो धारा समाई। इन्द्र दल-दल साहिं जूसी, कर्स-उन्थन प्राह— कर स्मासेट की एरसाह।

करि कियो बलहीन अस्ति, आपके उपदेश-हरिने, भाग भरि छिन में छुड़ायो, मेट दारुण दाद— दाहुर कछु न ग्रस्ती चाह।

# कर भला होगा भला

अब तो चेत भता कर आई। बालकपन में रहा रित्लाई, निकल गई तरुणाई, बहुत युड़ापे के दिन बीले, उपनी पर न भलाई। धर्मे, मेम. विचा, बल, वन को, करो न प्रचुर कमाई, ने दिन बोले, चर्चा स्थार वनाई। रिव्लो कर्म विचान चुका है, अपनी विधि न बनाई, चतने की सुभि मूल रहा है, सुमित समीप न आई। संकट काट नहीं सकती है, कपट-मरी चतुराई, महा-काल विन हाथ किसी ने, शहुर सुमित न पाई।

# नरक-निदर्शन

हम सम एक पिता के पूत मानव-मण्डल में. अपजे

हा। यिशाल मानव-मण्डल में, वपने उद्धत ऊत, मान लिये इन मतवालों ने, मिन्न-भिन्न मत-भूत। सामानिक पल को लग भेठों, छल की छूत प्राहर, बल कर जाति-पति ने तो हो, सुरा-साधम का तुष। प्रभुता पाय दहाइ रहे हैं, सानक कह के दूछ, पिएट पड़ी छुटिला सुनीति की, रोध-पति करत्ता। महक रही तीनों नश्कों में, आह की खाग प्रजूग, शंकर कीन सुमाय इस को बिन विवेद-शिमून।

### श्चारम-शोधन

विगड़ा कीवन-जन्म सुपार

फेल म रोल मृद-मण्डल में, कर विषेक पर प्यार,
इल-पत छीड़ मोह-माया के दितकर सस्य पसार।
बन्धम काट कड़े विषमों के, वहा कर मन को मार,
किस्मर सोग सांग सत भूले, स्व को समन असार।
इलक स डीन पराई, बांट मुझ्लि-उपदार,
मत सोचे अपकार किसी ना, करती पर-प्रकार।
पल-भर मी भूले मत साई, हिर को मज हर बार,
चेता, चार पक देगा गुमकी, शहर परम च्दार।

# अर्थाभिमानी

सेरे करियर हैं सव ठाठ, इन पर नवीं प्रमय करता है।

सिलुक कीर मेदिनीनाय, मव वस मागे रीवे हाम, नवा कुद गया किसी के साथ, तो भी तू नच्यान परता है।

वती लड़काई की भंग, दूडा वठवाई का तंग, जमने लगा जरा का रंग, मूला नेक नहीं बरता है।

होगा मरणु-काल का योग, तुक से दूरेंगे सुप्पभी साकर पुदेने पुर-लोग, अब क्यों अभिनानी मरता है।

वारे वेत प्रमाद विसार, करते कौरों का उपकार, शंकर-दशामी को दर थार, यो सदमक जीव वरता है।

### पञ्चतावा

दस चाद चुका लघु वीवन का, पर सालच हा न भिटा सन का।

तत रीशव चढ़त इन्न गया, जममा नव चीवन पृत गया,
उपजाय जरा तन भूल पया, जममा नव चीवन पृत गया,
उपजाय जरा तन भूल पया, जममा नव चीवन पृत गया,
कुत में सिक्सास यिहार किये, अनुकूल घने परिवार किये,
विधि के विपरीत विचार किये, धर च्यान चप्-सपुवा-पन का।
पित्तले अपराध पहाड़ रहे, अक के खप, दोप दृदाह गहे,
उर दुःख सनागत पढ़र रहे, अका अर आके-दुवारान का।
पद बाँग प्रवच्च परार चुका, सब होर किरा करण भार चुड़ा,
शठ संकार साहस हार चुका, खब तो रटनाम निरंजन का।

\*मटकापन≍शारी के सदारे उनश्चा कर चत्रना

# निपिद्धोन्नति

रहोरे छापो, इस रुजति छे दर।

जिस के साथी लग्न हाया के, वरते बाह राज्य, पलारांचा उँचे बहुते हैं, भिर्द को बकतापूर। जिस से याज बहे मुद्दों का, परिवत बने मज्य, आहर वादे पात बता की, ठीकर राग्य करूर। जिस के हारा उन्य कहारी, हरपण, कुमाशी, हर, मुक्का वने न्याय-सागर के, इट-सर के झालर, । जिस के केंद्र जीवता लाई, बरा चाहे सरपूर, हा! शंकर पायी यस येंद्रे, प्रयम्सम के ग्रह सा

# **धर्मधुरन्धर**

ध्रवता धार धर्म के काम, घोरी धीर-बीर करते हैं।

करते ब्बस कर्मारम्म, सुद्धशी गाइँ सुक्वस्यम्ब, सामी निरित्रमान निर्देश्य, दुष्टी से न कभी करते हैं। समुख अनुसाह के कृत्य, बद व्यातस्याद का काइ, कतरें किटनाई की ख्याइ. सकट औरों के इरते हैं। रारे पेंड्य प्रेम पसार. विचरें नियाश्यक विस्ताद, वेटि निम्न कृत्व व्यविकार, ज्याम नेशों में सरते हैं। प्रेमी पू!। सुवश क्याय, ज्यानन्व महा एत पाय, शंकर स्वामी के राख गाय, आनी शोग-सिन्यु सरते हैं।

### उलोहना

चूका चाल खचेत अनारी, नारायखको मूल रहा है।

सीचन, जन्म गुम्म स्रोता है, धीज धमन्नल के बोज है, रतेल बसार मोह-मावा के, क्यों के अनुसूत्र रहा है। यह मेरा है, वह देश है, अस्वा-परावा ने पेरा है, क्यंतर-असादों के कृत वे, अक्वनीटों से मूत्र रहा है। भीग-बिलाल स्तीते पाये, हाय-जन मिले मनमाये, सातों मुक्त-एएए। के जल में, ज्योग पुपप-वा एक रहा है। होकर अस्व-एएए। के जल में, ज्योग पुपप-वा एक रहा है। होकर अस्व-एएए। के जल में, ज्योग पुपप-वा के लेशा में, ज्यों हुस्तेय में जन रहा है।

#### उश्लम्भ

हुर्लभ नत्सन पाय के, बुद्ध कर न सका दे। चोर सुक्रमें महा पानों से, पल-मर भी पद्धवाय के, कम कर न सका दे।

हा ! ध्यारे मानव-भावडल में, सुरुवि-खुवा बरसाय के, पश भर स सफा रें। विदेक देवों के चरवा पी. सेवक सरल क्टाय पे.

सिर घर न सका रे। दीन-बन्धु श्रींकर खामी से मनकी लगन लगाय के,

हर खामा संगतका लगन लगायक, सव तरन सकारे।

# वेड़ा पार

श्रव तो बाद-विवाद विसार।
धीर बहाय जावि-जगवी पर प्रेम-सुघा की घार,
धारा में बीकी करनी की नवी जबिरया कर।
स् केवट बन वा करनी की दान-वेदा कर पर,
जीवन के वासर परिवचन की गिन-गिन वार उतार।
पर वरकार-मार मर गीव रहन साधन हार,
धेवस के मिस वीहि मिकीं गनमाने फल चार।
पेसी ही वपदेश देव हैं वेद प्रकार-फुकार,
राकर कींसर में मत जूके करसे मेझ पार।

### संशयात्मा

इमने असार संसार को, छोड़ा पर छोड़ न वाया।

कर सरसंग चरित्र सुधारे, भोग-वितास निसारे सारे, रहे लोक-जीता से न्यारे—

रह् लाक जाला स न्यार— सार विचार-फठार को, अम का शिर फोड़ न पाया।

> मेल समीद महात्रस मन में, धरि मनि-वेश वसे कातन में,

ध्यान सगाय योग-साधन में--

मथ कर झानागार को, पीमूप निचोड़ न पाया । पाँची भूषी को यहचाना, विसाजीय का ठीक ठिकाना.

अड्-चेतन-मय सब जग जाना--आविनाशी करतार की। अपने में जोड़ न पाया।

परम सिद्ध ऋषियाज कहाये, .क्तिंग सुष्कांसामस्य में -कृष्ये; इन्य वी दिवस इन्द्रं के आये---जन्म-मरण के सार की कवि संकर बोड व पाया

( 35 )

शहर-सर्वेश ] मीच मिलने में कठिनता

या मवसागर को तुम करेते तर जामोगे भाई र इत वन्धन वत सुक्षि किनारी। मीविक तारतन्य मण्डारी, प्रकृति-प्रभाव भरी जल स्त्रारी, बिधि-गति-गहराई । इन्ह च्यार-भादा स्टक्सिरें,

द्वन्द्व न्यार-भादा म्डक्सर, उमझॅ विविध विकार-हिलोरे, जड्-नेतन संघात यदासे, झिस्क छवि छाई ।

कहत कर्म-कल फेल घनेटे, धुनत भोग-भंबर बहुतेरे

हुल पड्यानल ने घर साई। सुस-सीवलवाई।

काल-विभाग नाग कुँकारें. योनि सनेक सगर ग्रुस फारें.

धापदल कच्छ-प्रच्छ मिल घेरे, सुव-युध विसराई । यूद मरे बलहीत विचारे

साधक साधन कर-कर हारे। सनकें वैश सींबाधारी। पं न शार पाई ।

क्रवं योग-सिक्षि गिरि-टीले, विन पर क्लें साधु खड़ीले, गिरे मधाय प्रदय की पूँजी, पिर न हाथ पाई।

धर्म धूम-प्रोहित धन आवे, रांकर हान-मलाह चलावे,

सापर बीठ पर्लेगे तमहू, पूरो कटिनाई ।

#### पछतावा

रोत्तत रोत पने दिन गीते। इस हम दान बनेक स्ताप, एकडु बार न जीते, सुरमिति तह सीगए जारी, करिकरियन के भीते। स्रवहाँ निषट नारा कीमदिरा, रहे मोह बस भीते, संकर सरबस हार चसे हम, हाथ पनारें रीते।

# जीवन-काल

जीवन बीत रहा खनमील, इसको कीन रोक सकता है।

पलवा काल रिके कथ हाय, सटके सम को नाम मचाय, कपका लयके किसे ल ताय, व्यास्थर नेक नहीं थकता है। हायन, साथ, एक नियन्त्रयम, रिकित सान पाठ-दिन पान मार्ग पटिक:-एक व्यास्थान, चाए को भी न बेर फरता है। सरके वर्षमान कम मूत, नाि का मार्ग व्यास्थान, दिन् निकती, हुन्माणी, रिब्हुन, किस्की हाम नहीं सकता है। सम मार्ग पहिल्ला है। सम मार्ग होई इसके साथ, समया हा, न विचल भी हाथ, सनती रंक और नरताथ, रांकर वृथा नहीं वकता है।

### जीवन-धन

छुट मधी धीना धनी धन तेरी। मंजिल दूर गोण रखार चहि, घर ते चली भवेरी, धूरल छात सबी आहरा में, कियो न रेन बसेरी। धाधी राह प्रता छात सबी आहरा में, विशि नीव ने घेरे, चवल छुटंग अधानक चीक, स्टब्यन सर में नेरी। मृत चून कीचल में कचरो, जीवत बधी स चेरो, मृत चुना गूँची ली साथी, जटको आप लुटेरों। मृत चुना गूँची ली साथी, उटको आप लुटेरों। हिस में हीन कमाई सारी, रीते हाच रहेरो, सी न राहो जय जाहि कहत हो, गंकर मेरो-बेरो।

### **बुढ़ापा**

#### कैसो कठिन युहापो आयो ।

यस विन काँग अए सब दीले, सुन्दर रूप नसायो, पटके गाल, गिरं दींजन को, केरान प देंग हायो। हाले रोश, करान मई किंदी, टींगन हूँ वह सायो। काँचे हाले रोश, करान मई किंदी, दीरान हूँ वह सायो। केंचे होने कुँचरों के हित, वस्तुनीय दुकहायो, मन में मूल मरी। त्यों वन में, रीग-सनृह सनायो। कींक मयो पेकाँल कोंकरा, नान काँच पद पायो, नाना आदि शह-पटक में, नाना आदि कहायों व मारोदा हुइन्च परीकी, सबने मान पदायों, सद्दान प्राय पेट पायों ने, पर-घर नाव नवायों। एइत न म्हेंक्व पुत-योह, पीरी में पदरायों, मूँद-बूँह कल, टुक-टुक को, वॉल-डांस वरसायों।

# वे दिन !

### कहाँ गए वे दिन बुढ़िया बोल !

दब त् पारत ही या तन पै, मुन्दर रूप भडोत, भव वो ता वया की लागी, वह गयो जोवन-भोत । स्तेत अप सारे रूप कारे पटके कलित कपीत, भूत गए नेना क्योंगी, भूत गए हुन गोत । जित में वारत हे जीवन धन न की स्विहने खोत, आज ता गायत वित मोन । अप ना वित की नाम की ते हुन की ता की नाम की ता कर करा कि साम की तो है। स्ता कर वा नाम की ता वित साम की तो है। स्ता कर वा नाम की ता वित साम की तो है। स्ता कर वा नाम की ता वित साम की तो है।

# विगत्न यौवना

धीता यौचन तेरा, बुढ़िया बीता यौचन तेरा ।

घीरा रङ्ग जसाय जरा ने, कृष्य कर्षा पर फेरा, भारे दाँत, गाल पटकाये, करडाला सुदा फेरा। काँदों में टेवी चितवन का, बीर न रहा बसेरा, भीका बातन-मयडल मानो, विशु बदली में घरा। किमी का चीरा, भीका चाप करते कुछ कोई, रसिया रस का चेरा। किस बुदाये की मत खोबे, करते काम सपेरा, का समाले हों में स्वाप कर के का से सा अपनाले रांकर स्वापी को, मंत्र समझले मेरा। इपीवला ४ करूनुकी

# वस वीतचुके !

चलोगे वावा, द्यव क्या प्रभु की ओर !

देल पसारे बालकपन में, वकसे रहे किसोर, कारो पल कर बन्द्रमुखी हैं, चाहक बने चकोर । पकड़े प्राण्डिया बनिया ने, चतलाथे चित्र-बोर, मारे कन्दुक मन्दर्भ के, गोल वरोज कहोर । हिंदी कुन्दा में, पकड़ा पिछला छोर । चराक चाहक मन्दर्भ के, पकड़ा पिछला छोर । परके गाल अह सब मूले, व्यटके संकट घोर, रंकर जीत जरा ने लकड़े, वत्री मह की खोर।

# सौन्दर्य की दुर्दशा

नवेली अलवेली उठ योल !

वेवी-नामिन विकल पड़ी है, शिथिल माँग मुदा रोल, रांतरीट मृग खोल रहे हैं, नयन-पुषस की पोल । लाल कपर विम्या-कल सुरहे, पड़ मये पीत कपील, इहान-मीतियों की लिंड्यों का, अब न रहा गुळ मोल । कंडु-कळ-कल-घण्ड न मूरे, दक्की दमक क्रातेल, गर्दे न रिसर्यों की छुवियों में, कठिन पयोधर गोत । पराधी सब कोमल खड़ाँ में, अकड़ टटोल-टटोल, हा ! शेवर-कवा खड़ न योजा, महत-विजय का होत ।

# गर्दभ∙दुद्द`श्य

घूरे पर पशाय रहा है,
देशों रें इस व्याकृत रार को !

चौर पने रासम चरते थे, यँगने चार पेट भरते थे,
छोड़ इसे धनकाय कुन्दारी, सब की हॉक से गई पर को !

चो सहन साम नहीं है, गहनी पोस्ट पस नहीं है,
हा। पानी चिन तहन रहा है, डोटेनीटे इपर-च्या को !

सीद लपेटा विकल पड़ा है, चाटेनीटे इपर-च्या को !

सीद लपेटा विकल पड़ा है, चाटेनीटे इपर-च्या को !

साय की में उदल गही है, जोही पूँछ इलाय चमर को !

पायल पोर कच्ट सहना है, डीर-डीर सोशित वहना है,
सार मिस्त्यमं भिनक रही हैं, बाट रहें हैं जीट कमर को !

फुनकुर नंगह वोड़ जुके हैं, वाच रहें हैं पिछ चन्द ने हैं,
मेरड़ जंवड़ी काइ जुके हैं, वाच रहें हैं पिछ चन्द ने मिस

जीवन रोल रिरालाय चुका है, भोग-विलास थिलाय चुका है, जीव-हंस व्यव डड़ जावेगा, त्याग धुराने वन-वञ्जर को । ऐसा देख अमंगल इसका, कातर चित्त न होगा किस का, तज अभिमान भजो रे भाई, कहणा-सिन्धु सत्यशंकर को ।

# जीवनान्त

#### बारी अब अन्त काल की बाई।

भोग-विलास-भरे विषयों की, करणा रहा कमाई, आज साज सप देने पर भी, दिक्का नहीं घड़ी-भर भाई। व्याकुल विज्ञा ने केंसुओं की, आकर घार बहाई, पास राड़ा परिवार पुकारे, रोक न सकी सनेदु-सगाई। किंगे न कोपिक कविराजों ने, मारक व्याधि धताई, नेक न वेत बहा चेतन की, विश्वनी गील गमन की पाई। माण-परिक सक-पंजर से, मागा सुक न धताई, काल पाय हम सप की होगी, हा शंकर इस सांति विदाई। काल पाय हम सच की होगी, हा शंकर इस सांति विदाई।

### मृतक शरीर

### घर में रहा न रहने वाला।

रोक गया सब द्वार किसी में, कमा व फाटक-प्राक्ता, आय तिश्रं क भ्रष्टप्ट चली ने, पेर-पसीट निकाला । जाने किस पुर की बादार में, अवकी बार विश्वला । हा ! प्रासादिक परिवर्तन का, अटब्स कट-कसाला । दंग किमाड दिया मन्दिर का, अंग-मंग कर डाला, श्रीहत हुआ अमंगल छाया, कहीं न भ्रीज-प्रजाला । श्रं कर ऐसे पर-प्रन्या से, पढ़े न पल की पाला, आग तर ऐसे पर-प्रन्या से, पढ़े न पल की पाला, आग तमे इस सन्दी-गृह में, मिले महा मुख-राला।

#### मरण

घर की छोड़ गयो घर बारो।

बारह बाट आज कर बारो, अपनी तुन्ना सारो, भोम-विलास विसार अपेलो, आप निशंक तिपारो । शोमा दूर मई वारतर की, पाय पानी कॅपियारो, पारों जोर पदाची क्षांके दिएत न एकडु हारो । अमको रे मिल सिन-मिलापो, इत-उत रोज निक्सी । कीन देश से जाय विराजो, कीन बील वाहि हाशो । बाय काहु विधि नाहि मिलेगो, मिट गयो मेल हमारो, रांकर या सुने मन्दिर की, धीरज बार पजारो ।

### महा निद्रा क्यों कर रोग हमारे संग्र

क्षांत सोल कोल क्लवेनी, वर उपवाब वर्मता ऐसो दोन पमार सहेली, होच क्राल्य लय हूंग। करि, केटिर, क्लोन, वालीदर, कोलिन, कीर, कुरंग। कहा, केंद्र, कोवण, क्लायर, कर सन को रस भंग। सेज विसास स्था पर योंगी, उठल न एकट कंग,

कलित कलेंचर को कर डारी, क्यों विन कोप कुरंग। अस्त भयी बगराय साथ-तम, तोकर मीर पतंप, मुँद गए शोव-सरीड-कीया में, प्रोमिन के मन ध्रम।

### भयाण पर अन्योक्ति

है परसों रात सुहाग की, दिन वर कंघर जानेका।

पीहर में न रहेगी प्यारी, हा ! होगी हम सब से न्यारी, चलने की करले तैयारी, बन मूरित खतुराग की-

घर ध्यान उघर जाने का।

पातिव्रत से प्यारे पति को, जो पूजेगी घार सुमित को, हो न विसारेगी हुगति को, जगन समा व्यवि लागकी— प्रसारोप निवर जाने का ।

गंगा पाये सत्य धवन की, यमुना व्यावे सेवा तन की, हो सरस्वती अद्धा मन की, महिमा प्रकट प्रयाग की,—

रांकर-पुर की तू जानेगी, सुख-सयोगामृत पायेगी, गीत महोत्सन के गानेगी, सुधि विसार कुल-स्याग की---साठी सोच न कर जाने का।

### अन्योकि से उपदेश

सजले साज सजीले सजनी, मान विसार मनाले वर को ।

गौरव-भगराग मलवाले, मेल-मिलाप वेल बलवाले, म्हाले युद्ध प्रशिल-मिलल से, बाद कुमति-मेली चावर को । कोइ सुमति की वज्ज्वल सारी, सद्भाय-मूपण चार दुलारी, सीस गुँदाय नीति-गाइन से, कर टीका करुणा-केसर को । आदर-जना श्राँक नवेली, खाकर प्रभाग-कावनी, घार प्रमिद्ध सुगश्च की शोमा, दमकाले अन्तन सुन्दर को । मेरी वाल गान खवसर है, यीवज-काल बीलने पर है, तू बाद खब न रिमावेगी तो, फिर न सुहावेगी शंकर की ।

#### विदा

साँची मान सहेली परसों, पीतम लेंने शावेगी री !

मात-पिवा भाई-मीजाई। सक्सों एर सनेट-सागई, हो दिन हिल-मिल काट यहाँ से—फिर को वोहि एठावेगो री ! अपकों केया नाहि टरोगो, जानों पिव के संग परेगो, हम सब को तेरे बिहुएत को—दारण शोक सवावेगो री! वलने की सैयारी करले, वोशा याँच गैक को घरले, हालाहाल पिदा की पिरार्थां—को वक्षम बनावेगो री! पुर-पाहर को बीहर बारे, रोयल संग चलेंगे सी! पुर-पाहर को बीहर बारे, रोयल संग चलेंगे सी! शहर अपने-आगे करो—कोला सकत जायेगो री!

# श्रपूर्व चिन्तन

फीन उपाय करूँ विम त्यारी, साथ रहे पर हाम न आने।

चहुँ दिसि दीरी द्वरह यचायो, अवल अवञ्चल पक् न पायो, युक्त म रोतत रोल रिखादी, बोहि खिलीना मान खिलावे। यल भर को कबहू न बिजारे. हिल-मिल सेरो रूप निहारे, रिक्त-मिल सेरो रूप निहारे, रिक्त-मिल सेरो रूप निहारे, रिक्त-मिल सेरो रूप निहारे, प्राचन स्वरोगिया विविधित को, हा, अपनो सुरुखा न रिपा में माया-म्य मनमोहन हारे. अह्मुत योग-नियोग पतारे या विदार यल के भोगन को, आप न मोगे, मोहि सुपादे । हारि हारी साथन बहुउरे, होव न सिक्त मनोर्थ मेरे, होप कहा संबर रवानों को, इटिल कर्म-गठि नाव नयादे ।

#### पिय-मिलन

भाज श्राही बिछुरो पिय पायो, सिट यथे सकत कक्षेश र्श!

सागा, ताल, वरी, सदनारे, माम, सगर, विस्कानत सारे, एक म होशो हुँ किंग्री में, सदकी देश विदेश थी ! में सिराइति ऐसी बीटानी सीराल दोली करण कहाती, पेट-वेर होगान करकाई, कर कोरे कब्देस ही में तीत गई सारी सन्माई, पर प्यारे के वॉग न वाई, सोजा-पोनाल को दुलिया के, वीरे हैं गए केंद्र थी। वीरा एक अधायक आयो, जिल सेवी अरखार बतायो, सो शाहुर सांची हिलकारी, अमन्यन-मटक्सियो री!

#### योग पर अन्योक्ति

धाज भिला विहुदा वर मेरा, पाया अन्वल सुद्दाय यी ।

समका देग विद्योगत्वस का, लोग असाया धीरज-अस का, कृषी हारवर्ण मनायर में, पुत्री व वर की बाग री। इस-उर बांग समारी होती, उपियों की उत्तरहें उठीती, कुला ति होते अप की की, उपियों की उत्तरहें उठीती, कुला ति विद्यस मनीरण को भी, जीर बड़ा बखुराग री! कीरडीर अठकी-मटकाई, हारिज शाल-वरना की पाई, साहस से घर हार ज साती, क्यों सगय की साम री। एक हथा-निश्चित के स्थान, हुएवं जिस्सा ठीक बयाया, पूर्वी पास पिया संकर के, इस विधि जागे भाग री!

### योमोद्धार

मिल जाने का ठीक ठिकाना— श्रव तो जानारे।

चैठ गया बिज्ञान-कोप पे, गुरु-गोख का धाना, प्रम-पन्थ में भेड़चाल है, पड़ा म सेल मिलाना, घटला यानारे, अब ही जानारे।

मतधानी की भाँति न भावे, बाद-विवाद बड़ाना, समता ने सारे व्यवनाये, किस की कहें विराना, महिमा गानारे, व्यवती जानारे।

विद्याधार वेर ने जिस की, नहा विशुद्ध बरमाना, भागी मूल बाज उस त्यारे, शंकर की पहचाताः मिलना हानारे, चव तो जानारे।

## तोते पर अन्योक्ति

सीते सूबेरे करतव ने इस बन्धन में डाला हैरें!

मुन सीले जो राज्य हमारे, जनको बोल रहा है प्यारे, मिहू, बुके इसी कारण से, कनरसियों ने पाला है रे! हा! कोटर में बात नहीं है, प्यारा कुनवा पास नहीं है, लोटनीक्यों का पर पाया, अटका अट-कसाला है रे! सुका संकड़ी पढ़ने वाले, पकड़ बिल्लियों ने सा डाले, सुआ का कुन के मुझ से, आण बवाय निकाला है रे! बात ने सुझ से कही हैं, हाय न परंस जड़ा सकते हैं, हाय न परंस जड़ा सकते हैं, वान न परंस जड़ा सकता है रे!

## सद्सम्मेलन

**पावा सद**सदुमय सयोग

चतुर चातुरी से कर देखों, श्रामित बत्न उद्योग, इनका हुआ न है न होगा अन्तर युक्त नियोग। होन सिटाले जह-चेतन का, स्वाम्मिक श्रामित के श्राला के होगी, वृद्धा ज्ञान प्रयोग, होन यहा प्रदेश पह सक्का जीवाँ से, चात प्रयोग राज्य प्रयोग प्रदेश पह सक्का जीवाँ से, चात स्वाम्म परक होग, चे कर्म क्या के हाग, चे कर्म क्या प्रयोग जीवन हा हा हुएगों के, मान खमीग नियोग। धार विषेक युद्ध बनने हैं, शरुद्ध बिस्ती लोग।

#### क्टोक्रि

क्रहनहीं, कह में समाया क्रह नहीं: कक्ष न एक का भद्र पाया तन्त्र नहीं। ९फरस छुद्र है नहीं कुद्र दूसरा, क्रुल नहीं विगडा बनाया क्रुल व । प्रस न रलका, कुछ वहीं के बाक्र में, क्रक पडा पाया। शताया क्रक नहीं। बन गया कुछ ब्रोर से छक्क और ही। जान कर त्रळ भी जनाया छछ नहीं। प्रक्रण में त्युख नहीं, मुख प्यीर है कळ नहीं खबना, पराया कछ नहीं। निधि मिली जिसरो न प्रस्के मेलकी। उस भारत के हाथ भाषा कुछ नहीं। वह द्रशा श्रमधील जीवन स्त्री रहा, घर्र वन जिसने क्याचा पृष्ठ नहीं । श्रम सरन्तर मेल शहर से हुआ। कर सभी अवसेत साथा ब्रह्म नहीं।

#### शकूर-सर्वस्व }

#### भूल की भरमार

मारी मूल में रे भोले मूले-मूले डोलें।

बाल युक्ति के बाट न जिसको, नर्क-दुला पर तोलें, सम्भों की घटकल से उसको, टेक टिकाय दटोलें । पाय प्रकाश सत्य सविता का, आंध्र उल्क्र न घोलें, अभिमातो घन्ध्रर स्थाप की, जाग-जाम जय गोलें । पोच प्रषम् व पसार प्रमादी, सक्कट को सक्रमोलं । वर्ष-विद्या संग्रह्म, स्वर्भ-विद्या संग्रह्म, स्वर्भ-विद्या संग्रह्म, स्वर्भ-विद्या संग्रह्म संग

# वेदान्त-विलास

वाँके पिहारी की प्राज्ञी वंधुरिया। वशी की वान सुनें सारी-सिरवर्गे, साड़ी कर पीरी, काली, सिंदुरिया। देखे-दितावे बिसे प्रस-सिव्या, कोड़े व्यक्ति स्वति प्रस-सिव्या, कोड़े व्यक्ति स्वति न्यूरिया। सोवी न जागे न देरे न सपना, यारी की चीथी क्ष्यस्था है तुरिया। माया के धारों में सनके पिरोये, प्रयाग नहीं कोड़े माला से सुरिया। सचा पहिस्यों की कुतों में कुली, पृज्ञों के सच्चा में पाई पहुरिया। राजा कहाता है जो सारे प्रज का, क्यों, तमें केंसे माने मगुरिया। रेटी न साथे विभंगी जान को देरी न साथे विभंगी जान के सीधी करी शंकरा-सी हुपरिया।

#### हेलाभास

सायन धर्म का रे,
कार्राभाम न हो सकता है।
पैर पसार प्रमुख्ते केन्द्रे, कथ्दी सो सकता है।
निप्राद्दीन बोक विषये का, कभी न जो सकता है,
निप्राद्दीन बोक विषयों का, कभी न जो सकता है,
पत-पद बोक्ता सद्धान्यों का, पहुंचा हो सकता है,
निज बिक्तान परा बिचा कर, बीज न जो सकता है,
मक्त कहाने को उन्हर का, उस भी ये सकता है,
क्या शक्त के बोम्हर के, कच्चु मिसी सकता है,

#### ञ्चात्मा ग्रीर परमात्मा

माझुन्या न मारम्य वेरा हुवा है, किसी से नहीं जन्म मेरा हुमा है। रहेवा सहा बन्त वेरा न होगा, किसी काल में नाश मेरा न होगा। सिसाड़ी खुला रोज वेरा रहेगा,

' मिटेगा नहीं मेख मेख रहेवा !

किंता को अकेनी स तू छोड़वा है, मुक्ते भी जयण्याल में जोड़ता है। स तू भीग भीगे बना विशव-योगी, किया कर्म-मोगी मुक्ते भीग भीगी।

निराला न तेरा वहेरा रहेगा, मिटेगा वहीं मेल औरा रहेगा। निराकार, व्याकर वेरा नहीं है। फिसी गीति का शान मेरा नहीं है।

तिराजार, पाकार वेरा वहाँ है। किसी गाँवि का गान मेरा नहीं है। सका, सर्व संगत से तू बड़ा है। मुक्ते हुन्छवा में समाना पढ़ा है। १८८५ १७७० हुनाना रहेगा। अपेरा रहेगा,

मिरेण नहीं मेल येख गरेगा।

शद्भर-सर्वस्व ो

श्रमेकत्व होगा न एकत्व सेरा, न एकस्व होगा श्रमेकस्व मेरा। न त्यागे तुम्मे शक्ति सर्वदावा की, लागी है सुन्ते ज्याचि व्यवस्ता की र दुर्द का पटाटीप पेरा रहेगा। मिटेगा नहीं मेल मेरा रहेगा।

तमे पन्य-प्राथा सताती नहीं है, सुके सर्वदा सुक्ति पाती नहीं है। प्रभो, रांकरानन्द व्यानन्द दाता। सुके क्यों नहीं आपदा से ह्यहाता।

दया-दान का दीन चैरा रहेगा। विलेशा नहीं सेल सेरा रहेशा।

## मङ्गलोद्गार

मारे-मारे संतल बार-बार । धर्म धरीय धीर अनधारी, उसग योग-प्रस धार-धार।

गारे-भारे संगल बार-बार ।

होर-होर अपने ठाकर को. निरस्य प्रोस-तिथि बार-पार । गारे-गारे मंगल धार-शर।

दर मदसिन्धु बाप श्रीरी में, बभय भाव भरवार-वार । गारे-गारे संगर्ज बार-बार ।

मॉग दयाल देव शंकर से, चतुरः चार फल चार-चार ! गाउँ-गारे गंगल बार-बार ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कविता-कुञ्ज \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### प्रायंना-पञ्चक

9

द्विज वेद बहें; मुन्तियार बहें; बल शव चहें; सब करर को, भिष्ट रहें: ऋजु वन्य गहें, वरिवार कहें, वसुधा-भर को, भूव धम धर, वर दु:ग्र हरें, तन त्याग वरें, मद-सागर को, दिन केन पिता, वरहें सविवा, करवें कविवा: कवि शकर को।

ঽ

विदुधी अपने, समला न नने, झन चार अने, सुकती बर को, सचबा सुधने, विश्वा उनने, सरक करेन किसी घर को, दुहिता न विके, सुदनी च टिके, इसवीर दिकें, वरकें दर को, दिस केर विशा, वरदे सविदा, करदे कविदा, कवि संकर की।

3

पुरनीति खरो, स जानीति छो, अन-भूव समे, न जजापर को, फताई न करें, राख-दार्व सर्च, मद में न रचे, भट सगर को, सुरमी न करें, न जनाज घटें, सुरा-भोग टटें, ववटें बर को, सिन भेर भिया, वरहें सनिता, कार्ट कविता, कवि शंकर को ।

8

महिमा उम्रहे, लघुवा व लहे, जहवा झड़डे, व चराचर की, शुद्धा सटके. मुदिता बटक, प्रतिमा श्रदके, व समादर की, बिकसे विमला शुभ कर्म-कला, पकड़े कमला, श्रम के कर की, दिन केर विवा, परवे खबिवा, करवे कविवा, कवि शंकर की।

Ł

मत-नाल जर्ले, इक्षिया न झर्ले, इल फूल फूले, तल मत्सर को, इध्य इस्प्र इसें, न प्रयंच फूलें, गुरु सात नमें, न निश्चार को, सुमरें जब से, निस्सें सब से, सुर-महब से, हुक्त असर को, दिन पेर पिता, बरदे सबिता, करदे कृषिता, कवि संकर को।

# ईश्वर-प्रणिधान

ş

खन, श्रद्धितीय, श्रदारह, श्रन्तर, श्रयंगा, श्रदिकार है, श्रितरास, श्रद्धाहत, श्रदोक्तर, श्र्यत्व, श्रदिकापार है, मनु, मुक्त, मंगलमृल, माधिक, मानहीत, महेरा है, करतार, तारक है तुही यह वेंद् का वरदेश है।

₹

बसु, वित्तु, श्रह्मा, श्रुव, शृह्दर्यति, विदश्वायका युद्ध है, वरुणन्त्र, वाशु, वरिष्ठ, विश्वात, वन्त्रनीय, विशुद्ध है, गुण्धीत, गुरु, विज्ञान-सागर, ज्ञान-गन्य, गणरा है, करतार, वारक है द्वही यह वेद का वरदेश है।

3

िकरुपाय, नारायण, निरम्बन, निर्मयामृत, निर्मय है, धना, धनादि, धनन्त, धनुषम, धन्न, जल, धादित्य है, परिस्नु, प्ररोहित, माण, प्रेरक, माल, प्रथ, प्रजेता है, फरतार, तारक है हही वह येद का उपदेश है।

,

क्षति, काल, कालानला, कृषाकर, केंद्र, करुणा-कृत्य है, सुक्षवाम, सत्य, सुवर्ष, सच्छित, सर्व-प्रिय, स्व-छृत्य है, भगवान, भावुक-अक्त-वत्सल, भू, विभू भुवनेश है, करवार, तारक है हुई। यह वेद का उपदेश हैं।

श्रध्यक, श्रक्तल, श्रकाय, श्रच्युत, श्रांसिरा, श्रविशेष है, श्रीमच्छुमाशुमशृस्य, शॅकर, शुक्र, शासक, रोप है, तगदन्य, जीवन, जन्मकारण, जातवेद, जनेरा है, फरतार, तारक है तुही यह वेद का उपदेश है।

## शंकर-कीर्तन

हे रॉकर क्टरण व्यवर्श, तू अजरायर, असा है, तेरी परम शुद्ध सचा की सीमारहित महत्ता है, जब से और जीव से न्यारा जिसने तुक्की जाता है, इस योगीश महाभाषी ने पकड़ा ठीक ठिकाना है।

हे आहे है, कानाहि, काजरमा, तू हम सपका स्वामी है, सपोधार, विशुद्ध, विधासा, काविचल अन्त्यांभी है, मिल-मावना की धू बता से जो तुक्त को व्ययनाता है, यह विद्वाल, विवेकी, योगी, मनमाना सुख पाता है।

हे चाहित्र, देव, व्यविनाशी, तू करतार हमारा है, हेशोराशि, व्यवस्य प्रतापी, संपंता पालम हारा है, जी पर ध्यान घागणा हेशी असन्याव में भरता है, तू उस के मस्तिष्क-कोष में क्रान-उजाला करता है।

है निर्मेंप निरुत्तन, ज्यारे तू सब कहीं न पाया है, सब में पावा है पर सारा सब में नहीं समाता है, को संसार-रूप रचना में अझ-आधना रखवा है, यह देरे निर्मेंद भाग का पूरा स्वाद न चलता है।

दे मूचेश महायल धारी, तू सब संकट-हारी है, तेरी संगतमूल क्या का जीव-यूब व्यविकारी है, धर्म बार जो गाणी तुम्ह से पूरी लगन लगाता है, विचा, वस वेता है उसको, अन का मृत ममाता है।

हे जानन्य महासुख दाता, त्यू त्रिभुवन का जाता है, ग्रुकक, माता, पिवा हमारा, ग्रिय, सहायक, ध्राता है, जो सब छोड़ एक वेश हो, जाम जिग्नर केवा है, त्यू उस भेमाबार पुत्र की, ग्रंत्र, बोध, वल देवा है। हे तुथ, जातबेर, चितानी, तृ बैंदिक बल दाता है, कर्मोपासनः धान इन्हों से जीवन जीव विवाता है, जो समीपवा पाकर तेंगे जो हुछ जी में भरता है, कर्म समम्बलेश हैं जैसा पह वैसा ही करता है।

हे करणासागर के स्वामी, तू बारक पद पाता है, अपने किय मतों का वेहा पत्त में पार लगाता है, तेरी पारहोन प्रभुवा से जिसका जी भरजाता है, पह योगी ससार सिन्ध को मोह त्याग तर जाता है।

हे सर्वेश, सुवोध विहारी, तू कनुषम, विज्ञानी है, हेरी महिमा गुरुकोणों ने बचनातीत बखानी है, जिसने तू जाना जीवन को सयभ-रस में साना है, इस सन्वासी ने अपने को सिद्ध मनीरस माना है।

हे सुिध्वकर्मा, शिव, स्रष्टा, तु कर ठाली रहता है, निर्विराम नेरी रचना का, लोग सदा से यहता है, सो भातस्य विसार विवेकी नेरे याट वतरता है, इस उद्योगशीन के द्वारा सारा देश सुधरता है। ११

हे निर्दीय प्रजेश प्रका को, त् उपनाय बदाता है, केरे नैविक रण्ड न्याय से जीब क्षेपस्त पाता है, पत्त्वपात को छोड पिता जो राज-धर्म को परता है, बह सम्राद् सुधी देशों का सच्या शासन करता है।

है जगदीरा, लोकजीला के तू सब दश्य दियाता है, जिनके द्वाग हम लोगों को शिल्प अनेक सियाता है, जिसनो नैसर्गिक शिल्ला का पूरा अनुभव होता है, यह अपने आविष्मारों से बीज सुयश ने बोता है। 83

हे प्रमु यह, देव, कावन्दी तू मंगलमय होता है, तम बातु-किरखों से तेरा होम निरन्तर होता है, जो जन तेरी भॉडि कमि में हित से काहुटि देश है, वह सारे भीविक देवों से दिल्य सुधा-रस लेता है।

્રજ

हे कालानल, काल, व्यवेमा, तू यम, रुद्र कहाता है, धर्म-दीन हुटों के दल में हुम्प्र-प्रवाह बहाता है, जो तेरी वेदिक पहालि से टेझ-विरक्षा कलता है। बह पापी, जहरह, प्रमाही, धोर बाप से जलता है।

हे फिबिराज बेदमंत्रों के तु कविवृत्य का नेदा है। गद्द, पदा, प्यमा की सेवा दिष्य द्या कर देता है। सर्व काल तेरे गुख गाता को कविन्यष्टक जीता है। गुंकर भी है करंग डसी का जल काव्यन्स पीता है।

#### बहा-विवेकाष्ट्रक

पक शुद्ध सत्ता वे जानेक भाग भागते हैं
भेर भागना में धिरनेवा का ता प्रनेश है,
नाजाकार इत्या गुरूष पार्टी मिले नामव हैं
भागत हिखाने वाले हेरा का ता केरा है,
स्रोगिधिक नाम-रूप-मारा महा मार्या प्राणी
मार्या प्राणी जीव जुड़े नाथिक महरा है,
न्योरे न कहाओं भी आमी, मिली शंकर से
स्वापायी वेड का बरी वी प्रवेश से

Ŗ

खाहि, सच्य, अन्तदीन सूमा भट्ट भासता है पूरा है, अदारण है, असंग है, अलोल है, विश्व का विधातापरमाखु से भी न्यारा नहीं विश्व तो से वाहरी न होस है न पोल है, एक निराकार ही को नामकार करना है एकवा अतोल में अनेक्ता की तोल है, भेद होन नित्य में समेदी ही अनित्यवा है दोजले नू दांबर को शह की टरोल है।

्य एक में क्ष्मेकता, व्यवस्था में एकता है एकता, व्यवस्था में एकता है एकता है किया का मेल प्यवस्थ है, चिता से जहवा को बेवता को मिल्न करें कीतवा प्रमाता महागर है, होस को न होड़े योल, योल को न त्यागे कीस होस गायती हैं, हिकी योल से न दूर है, भायर सता में व्यवस्थ हैं, क्षमांव रूप होतं यो व्यवस्थ हैं।

भी सत्यस्य सत्ता की महत्ता का ब चन्त कहीं मेदिनीय वार-वार बेद ने वखानी है, चेतन स्वधंमू सारे लोकी में सताये रहा जीव त्यारे पुत्र हैं महत्त महारानी है, जीवन के चारों फल बांटे महत्त योगियों को पूरण प्रचिद्ध ऐसा तृत्वरा न दानी है, शंकर को राजा-महाराजी का महेश उसी किस्स्तार जहा, को न्यूरें, कर महोरी है, प्रकार कर सारे है, प्रकार कर सारे हैं, प्रकार कर सार कर सारे हैं, प्रकार कर सार है, प्रकार कर सारे हैं, प्रकार कर सार है, प्रकार कर सारे हैं, प्रकार कर सारे हैं, प्रकार कर सारे हैं, प्रकार कर सारे हैं, प्रकार के सारे हैं, प्रकार के स्था है, प्रकार कर सार है, प्रका

पावकसे रूप, स्वाद पानी है, मही से गन्य माठव से जून, शब्द अम्बर से पाते हैं, राते हैं अनेक अन्त, पीते हैं पवित्र पेय रोग, पार, छाल, तुल, ओड़ते, विद्धांत हैं, अन्य प्राणियों को बाति-योग से मिले हैं भोग ज्ञात-सिद्ध साधनों से मानव कमाते हैं, शकर दशालु दानी देता है दया से दान पाय-पाय प्यारे जीव जीवन पिताते हैं।

माने कावतार को कानंगता की घोषणा है कारहीम सार केंगियों का किसमीर है, पूजें प्रतिमा को विस्कान्यपकता बोलतो है, नारायण कामी का ठिकाना सब ठोर है, योजें को देवता को एकता निषेध करें एक महादेव कोई दूसरा न क्षीर है, कामको प्रपंक ही में पाया छुद्ध शंकर को भावता से फिल्म है न स्थान है, न सीर है।

पक में ही सत्य हूँ, श्रसत्य मुक्ते भासवा है ऐसी शवधारका, श्रवश्य मुक्त मारी है, पृत्रते जहां को, गुखा गाते हैं मरी के सदा कर्म शुक्त मुन्तायं सहा बेतना विस्तारी है, मामते हैं दिह्य दृत, पृत्र, प्यारे शंकर के 'जानते हैं तिरव निराकार वतपारी है, मिज्या सत याजों को सवाई क्य सुमती है शहा के मिलाए का विवेकी श्रीकारी है।

योग-सापनी से द्वीमा फिन्त का निरोध श्रीर इन्द्रियों के दर्प की कुपाल एक जायेगी, ध्यान-पारखा के द्वारा सामाधिक धर्म धार पेतना भी सपम की थोर कुक जायेगी, शङ्कर-सर्वस्व ]

मूट्वा भिटाय महामेघा का बट्टेगा नेग तुच्छ लोक-लालव की बीला लुक जायेगी, शकर से पाय परा विद्या यें मिलेंगे मुक्त बन्धन की बासना श्रविद्या जुक जावेगी।

# नैसर्गिक शिचा

तिस की सत्ता माहि-माति के मौतिक टरय दिखाती है, जीवों को जीवन घारण के नाना नियम दिखाती है। सर्व नियन्ता, सर्व हितेषी वह येवन भुवनेरा, निसर्गिक विधि से दता है हम सत्र को उपदेश ।

न्यायशील शकर कीवों से कहिने क्या हुछ सेवा है, प्रस्तदा समग्री का सब की दान दया कर देता है। सर्व मृष्टि-रचना को देखी नवन सुमित के खोल, ठौर-ठौर शित्ता मिलती है गुरु-पुख से विन मोत।

देखी मानु श्रावण्ड प्रतापी तम को मार मगावा है, तेज हीन तारा-मण्डल में वज्यल ब्योति जगाता है। झान-वजाला बॉट रहा है यों प्रभु परम सुजान, तल तेजधारी बनते हैं भम-तम त्याग श्राजान।

वारे भी तम-बोप सत में दिव्य दरय दरसावे हैं। चन्द्र-चिन्न की मांति वजाला बाट सुधा बरसाते हैं। यों धपने जानी पुरुषों से पढ़ कर यंत्र-नयोग, छोद श्रविचा सुख,पार्ट हें गुर-मुख लोकिक लोग।

दो शिव से स्वासाविक शिक्षा जाति मभागव पाते हैं, मुलम सापनों से वे प्राणी जीवस-नाल विवादे हैं। सामव-नावि नहीं जीती है वन सक् के श्रातुसार, साधन पाया हम जोगों में केवल विमल विचार।

को योगी जिस क्षेत्र वस्तु में पूरी लगन सगाता है, समें जान सेता है उस का मनमाना फल पाता है। वह अपने खाबिए।हीं का कर सब को वपदेश: ठीक-ठीक समम्म देता है, फिल्फिर देस-विदेश।

जी यहमागी महत्त्रात के जितने हुक में पाते हैं, ये सर साधारण लोगों को रेकर बोध यहाते हैं। दर्श-किंद्ध सद्भाव चानुरुं विधि निर्मेश सम सन, सन्नह, प्रन्थाकार उन्हों के प्रकट प्रचलित वन।

वैस क्षत्रोक्षे, मान कानूटे, कावर शब्द निराले हैं, दुर्गम गृद ब्रह्मविशा क गिरते पदने बाले हैं! ज्ञानाग्रद पने भरते हैं विपय बटोर-पटोर, पाडक कृष्ट नहीं पावेंगे इति कर इस का होरी

तकं, बुक्तियों की पहुता से जब अस्वा को सोते हैं। सत्यशीत वैदिक विचा के तब व्यवकारी होते हैं। बाल ज्ञवासारी पत्रते हैं सोप-समक सुन-देगः। बाठ-प्रसाती जॉब सीजिये वह कविषय उन्लेख।.

बन्म-फाल में जिसके द्वारा जनभी का पम पीते थे। साथ यही साधन लावे थे। इतर मुखीं से रीते थे। झाल-पोग से गुरू कोमी के जमग विसद विचार, कर्म-बीम यत से पाते हैं, वप-तक के फल बार। ١,

जांच लीजिये जितने प्राणी जो इज बोला करते हैं। वे उस भाँति मनीभावों की रिप्तकी रोगेला करते हैं। स्वाभाविक भाषा का हम को सिला न प्रजुर प्रताद, शब्द पराये बोल यह हैं कर वर्णिक अनुवाद।

13

भागने कानों में ष्वानि रूपी जितने नाव्य समाते हैं।
मुख से एन्हें निकाल तो वे बर्ण-रूप वन जांते हैं।
वे ही अधार कहलाते हैं, स्वर-वय-जान-समुद्राय,
यों झाकाश बना भागण का कारण, सहित उपाय।

जिनके स्वाभाविक शब्दों को पासा दूर, तुन पाते हैं। व अनुभूत हमार सारे आर्थ समक्त में आते हैं। यो शिव से भाषा रचने का तुनकर उक्त उपाय, कल्पित शब्द साथ आर्थों के समुचित तिये मिलाय।

88

मूर्तों के गुण भीर मूर्त यो दशक दशों का जाना है, इन में नी प्रत्यक्त शेष को खटकल ही से माना है। तारतम्यता देख इन्हीं की उपता गांगतर्गववेक, खाँक लिये नी बाह्र खसक्को शुन्य सकल धर एक।

93

क्षित के लुर, पजे, पैरों के चिन्ह मही पर पाते हैं, पामर, पत्ती, मानवादि वे याद उसी दम आते हैं। जब यों बर्यं बताते हेंग्रे अभित चिन्ह ऋजु यह, मान लिये वन संकेतों में निरान्तिस अन्तर शह ।

21

नोंचे, मध्यम, केंचे स्वर से हुम्बहुट वॉम सगाता है, भागे ज्ञाप सर्देव सर्वों को पिछली राव जगावा है। वीन मॉति के उच्चारण का समके सरल प्रयोग, महाकाल में उठना सीखे इस विधि से हम लोग। \$4

जागें विद्युती रात प्रधाती राग सनोहर गाते हैं। हेल-मेल से जल-कीश को कारयज्ञ सम जाते हैं। यों सीखे प्रसु के गुख गाना सुन कर खर गन्धार, भागूदय से यहले न्हाना, सरना विधिध प्रकार।

व्यासपनाप स्नेह-रसों को मेच-रूप कर देता है. सार सुगम्ध सबं दृष्यों के माश्व में भर देणा है। होते हैं जल, वायु, शुद्ध यो पल-यद्ध के, श्रापुड़ल, मातु देश से सीखा हमने हवन-कम सुरामूल।

देरो वैदिक यहानुस्ह में हृष्य कदिलका पाता है, ग्याय-वर्भ से सब देवों को सार-भाग पहुचाता है। भरम छोड़ कर हो जाता है हुवसुक खन्वरपान। दान करें यों दिशा-धन का सुध याजक यजनान।

नीर मेप से, मेप साप से आप नीर वन जाता है, पिपती जमे, उड़े यों पानी कौतुक तीन दिस्तता है। ये रस, धन्न, प्रास्त, शाता के द्रव, रब, वासु विकार, देयों, देवों, ऋषियों, विवरों, किस्थे जगसुपकार। 29

भोपि, भाग आदि सामग्री सुखदा सब को देवी है। ध्याने उपजाड़ बीजों को साबधान रख लेती है। जीव जन्म लेटे-मरवे हैं। जिस पर जीवन-भोग, इस वसु-धरा माता की-सी सुगति गही गुरू लोग।

्रेट्सो, फल स्थादिष्ट, रस्त्रोले अपने आप न खाते हैं, वॉट-मॉट सर्वश्व सक्षेत्र को अपने प्रतिष्टा पाते हैं। हाया-दान दिया काते हैं अगर ताथ पार पार सीरो, पादप सिरालाते हैं करना पर-उपकार ।

₹₹

तीन भाँति के जंगम प्राणी जो कुछ रुचि से हाते हैं, भिन्य भाव से भेद उसी के बन्त बनेक कहाते हैं। वे श्रमस्य हैं जान लिये जो गतरसस्वाद-मुनास, परधाना है ईश सम्में को बदन, प्राण, रेप पास।

ર્ષ્ટ

बासिय-भन्नी करूर वाससी निष्ठुर, हिंसक होते हैं, कम्द, मूल, फन पाने वाले उम दिलाश न पोते हैं। पल, फल प्रोकों को पाते हैं उभयावरण निशिष्ट, ऐसा देश निशामिय भोजी सदय बनो सब शिष्ट।

128

विभि की परिवारी के स्वारे जितने प्राणी चलते हैं। चे चाजरम निपेशानन के तंत्र वाय से जलते हैं। इसों बद्धत स्वाय, धर्म से रहित रहें विन जोड़, देसो कुरूड सुगी सुगादि के तज पशुन्यन की होड़।

२६

सारसादि चिड़ियों के जोड़े दम्पित-माच दिसाते हैं। जोड़े से रहने की हम को उत्तम रीति सिदाते हैं। देते फिर्ज़े गृहस्थन्यमं का परमोचित उपदेश। इन के प्रोमावार-वक में हिल-भिन्न करो प्रवेश।

24

जोड़ मिले मादा बर प्राणी। प्रेमन्दर्श विचरते हैं, मिर्ध्याहार-विहार न जाने। जन्याचार न करते हैं। गर्भाधान करें अत-नारी पाय समय सविधान, स्यान भोग प्रसय लों दोनी समको रसिय-मुजान।

25

जिन के जोड़ नहीं जन्में वे अश्विर मेल सिकाते हैं, नारी एक पने नर पेर्पे सेख असभ्य रिस्ताते हैं। कट्टर बामुक हो जाते हैं विकल अह विकास, देगो स्वान, शुमाल आदि को चलो न चलुचित चाल। રક

मानव-ताति सुना, पुत्रों को, साथ नहीं वपजाती है, दो कुनमी से कन्या, वर को बेकर जोड़ मिलाती है। वे दुलती, दुलता होते हैं, नवन गृही प्रण ठान, रसते हैं हो परिवारों से हिल्मिल मेल समान।

चारा जुगते अरहज-नच्छे, दूध जरायुह पीते हैं, माठ-पिता खपया माता के बाद बाद कर जीते हैं। वे समर्थ होते ही उन से अलग रहें वज संग, पी छुडधनता का मनुजीं वें चहे न कुबरा-कुर्म ।

पल बनाने की पहुँचा के मकही दर्य विदाती है, सूत कात कर वाजा-पाना बुनना सन्। सिदाती है। गोठ-गोल भीनी पर पोते, घनलावस्या अनेक, कागम की रचना का सुकत हम को सरल विवेक। हर

न्यों है, मुधिकादि बिल खोहें वन्तुक बाल विद्याते हैं, सोते, चटके कार्य परोक्त, कोटर, कोंक कवाते हैं। घराबा देवें घिरोली, चिट्टी कच-कच कीचड़ लाय, यों हम गेह बमाने सीरो, निस्स खनेक उपाय।

अपने मान अन्य जीवों के दिवरों में घुस जाते हैं, स्रोज-खोज रहने वालों को राकर खोज मिनाते हैं। कालदूट अगर्ने औरों के वन कर अन्तिम काल, रक्षा करिये चरगों की सी गहों न गृह-पति पाल।

देश लीजिये सप जांगों को नेक न ठाली रहते हैं, सीमें भीमा दरिद्वासुर की सूखे सार न सहते हैं। करते हैं बद्योग अई। के जुल-यद्वति अफ्जाय, तो हम क्यों आलाखन छोड़ें ग्राम साधन बल पाय।

#### राष्ट्रर-सर्वस्य ]

३४
नाई। खीर नमों से जिनके खड़ा रसादिक पाते हैं,
जन्म धार जीवन को भीगें देह त्याग मर जाते हैं।
क्षान, किया चारी उपजाते निज तन से तन खल्य,
वे सजीव प्राणी पहचाने परारा चराचर धल्य।
३६

रचना एक विश्वकर्मा की चारों कोर चमकती हैं, इस में विद्या भोति-भोति की महाधार दमकती हैं। शिल्प, कलाकारी, ज्योतिय के उमना रहे सन कहा, उठते हैं शिक्षा-सामर में विविध प्रसह-दरहा।

१७ जितने पुरपरत्नोक, प्रवाधी वीवनमुक कहाते हैं, के युद्ध सहाविचा के शुद्ध प्रवाह बहाते हैं। ऐसे गुरुकों से पहने हैं सन निर्धन, धनवान, क्लिस को शिवा दे सकते हैं, गुर-कृत परप्य समान।

देम जो कवि कहें हुन्हीं शातों को तो जीवन पुरु जायेगा, पर प्यारे के क्यहेशों का व्यक्तिय खंक न खावेगा। सर्वे शिरोधर वेहीं के ये श्वाशय खटल कनूज, जानो भावभरी कविवा को निपट निदर्शन-क्य।

जो जन इन त्यारे पद्यों के कार्य ययाविधि जानेंगे, वे इस नेंसिंग्रेड शिक्षा को सत्य-प्रनातन मानेंगे। जिन को भाव नहीं भाषेंगे परम प्रमाणित्र गृह, वे समर्भेगे शकर को भी वुरुवि सभीमुख्यमूट।

# पावस-प्रसाद Moham Rom

र प्रकार देखा विचित्र समिट रचना शंकर की, बोल, किसे कब थाड़ मिली संस्कृतिन्सागर की। जब, चेतन के खेल मनीहर दरप खरे हैं, हनारे महलमूख निरे जपदेश मरे हैं।

इस प्रसंग के व्यंग करियत विद्या के घर हैं। कार्य कामीण विद्युद्ध बान्द व्यद्भुत व्यव्य हैं। इसका कानुसन्धान यथासन्ध्रव जब होगाः " कानुप्रवासक झान करणस्था तब कव होगाः।

स्वाभाषिक गुण-शील करन सथ जीव तिहारे पर ममुण्य को मत्र तिले जह-नेतन खारे ! प्रसन्धारिक जिस भौति यथायिथि विस्ता रही है। पायस के मिस्र दिग्य निवरीन दिसा रही है।

कपर को बस स्वयन्स्व कर वड्जाता है। सरही से सकुचाय जलद बड्डी पाता है। पिघलीये र्याचनाप घरावल ये गिरता है, बार-बार इस ऑंध प्रमुख्य हिरता-पिरता है।

पाय बबन का योग घने पन पुत्रकारे हैं, कर किरणों से मेल विविध रंगल पाते हैं। समग्रो, जिसके पास प्रकारा न जा सकता है, क्या वह स्पेतिक माद रग दिखना सकता है। ٤

चपला चञ्चल चाल दमकती दुरबार्ती रै। वक्र-पाल चनपोर गगन में पुरवाती है। होनो चलकर साथ विषम गति से श्राते हैं, प्रथम बजाला देख राष्ट्र किर सुन पाते हैं।

त्रश्न दिनेश की श्रोर मोर मारेने महरे हैं। इन्द्र-बाप तद अन्य धने धन पें पहते हैं। नीत, अरुण के साथ पीत छवि दिखलांचे हैं, इस की मिश्रित रंग पनाना सिखलाते हैं।

सथ थादर-ता बाध गाम में तम जाता है, हिट्य परिधि का केन्द्र इन्द्र तय यम जाता है। शाशि का पुरव्हत गोण समम में व्याया जब से, बुध-मरहत ने पृत-विधान बनावा तब से।

भूधर-मे सब श्याम घयल धाराषर धाये, धूम-पूम बहुँ और पिर गरर्जे मत लाये। धारि-प्रवाह धानेक चले अचला पर सीरी, इस विधि बुल्या कूल बहाना इस सथ सीरी।

मालर, गील, तहाग, नदी, नद, सागर सारे, दिल-भिल पकाकार हुए पर हैं सत्र न्यारे। सय क वीच विशाल रहा पायस का जल है, ज्यापक इसकी भौति विश्व में ब्रह्म क्ष्यल है।

निरस्थ नदी की बाद वृष्टि पिछली पहचानी, समभे मेच निहार श्रवस बरसेगा पानी। प्रकट मूमि की चाल करे श्रस्तोदय रवि का, यों श्रतुमान प्रमाख मिला पायस की छबि का। थाँषियारी निशि भाग विचरते हैं—चरते हैं, दोनों पर-घर तोइ-कोइ अजड़ करते हैं। २न का सिद्ध-प्रसिद्ध चरित-साधर्म्य धना है, धटक चोर, उल्लुक उहें उपनान बना है।

१३ मल, भोजर के धास पाय गय-गय खाते हैं, गद-गड गोले भोल, लुक्कते-नुकाले हैं। मुद्दशैले इस मॉति, किया-चिचि जो न जाते हो मटिका कविराज कही किस मॉरित वनति !

50

उत्तहे पाइप-पुरुव पाय प्रख-रख चीमासा, ब-पत ब्याक व्यवेत यहे, अल गया जवासा। सममे, जो प्रतिकृत सत्तित साकत पाता है, रहता है वह कम्य स्थाग वन सरजाता है।

8.8

व्यक्षिक व्यंथेरी रात कामक नित्तुर किंगारे, विश्वका तान वड्गाय रह निश्चिष्ठकि गुंजारें। यदि ये गात कुलाय राग व्यवराम न गाहे, वो वक्ष्मा स्वर साथ बेखु बॅसुरी न बजाते।

जल में जॉक भुजन भूभिन्त पे लहराहे, फुर्के मेंडक, काक खुरक्ती चाल दिखाते । मन्द-मन्द्र गति हंस कृत्तर की जब जानी तब तो धमनी बात, पिन, कफ की पहचानी

दिन में विचरें साथ रहें रजनी-भर न्यारे सरिता के इस पार खोर उस पार पुकारे। यो चकई-चक्र जोड़ सुधा-विप बरसाते हैं। मिलने का सुख-दुव्य विरह का दरसाते हैं। चवला के चर दूत कि रजनी पित के चेरे, चम-चम चारों श्रीर चमकते हैं बहुतेरे। जो तम का उर पाड़ केन सचौत न भरते, तो हम दिये जलाय श्रोंचर दूर म करते।

विश्तुक, मच्छर, डांस, कृतरी,प्रटमल कार्टे, दिन में २६ अपेत रात-भर प्रात उराटें । यो अथिवेठ प्रधान महातम की बनि आई, काम,कोध, मद, लोम, मोह अटके दुरादाई।

दीपक पे कर प्यार पतज्ञ जवाप दिसाते, त्याग-त्याग सन-प्राण, प्रीति-रस-रीति सिस्मते। जाना कविचल प्रोम निदुर से जो करते हैं, वे उस प्रियकी हरम-काम्न में जल मरते हैं।

₹8

पिहली रात सचेत चाँरा उठ कुम्कुट खोलें, ध्यम सप सोते जाग पड़ें इस पारख बोलें। सुनते ही शुभ नाद दिवाचर नीद नितारें, बक्ता स्वर खनुदात, उदात, स्वरित उच्चारें।

રર

दिन में विकसें कैंज पाय रजनी सकुचारे निशित्त में किले कुमीद दियस में कौरा दुराते। ये रिव-शशि के अक ययाक्षम सकुचें-कुलें। यो सामयिक मुकसे कुटें हम लोग न मूले।

प्राण-पबन को रोक मेंक जीवित रहते थे, विवरों में चुपचाप घीर खातप सहते थे। अब तो पाय खगाघ सलिल मंगल गाते हैं.

ऋद तो पाय अगाघ सलिल मंगल याते हैं, इनसे सीरा समाधि सिद्ध, मुनि सुरा पाते हैं। २४

बगले ध्यान सपाय मीन मुनि बन जाते हैं, मन मैंसे हम स्वेत पकड़ महली खाते हैं। साधु बेप बटपार मृद्ध इस आंति धने हैं। ठग, पारायड़, प्रमाद-सरे वक बृत्ति धने हैं।

22

काग्यवय कलहंस करे कल-केलि न हारें, पनपुरुषे चारें और किरें किर हुवकी मारें। जो हम इनके काम सीख काम्प्रास न करते, कूद-यूद कर तो न ताला-विद्यों में वरवे।

किनुष्मा अन्य अनेक अधिभुख गाद रहे हैं। निगल रहेजो कीच बही मल काद रहेहैं। स्वामायिक मिज धर्म जगत की जला रहेहैं, बरितकमैं इस माति जिल्लाख बता रहेहैं। २०

इन्द्रमधू कल कीट करण पाये मन माये, समफे, विधि ने लाल प्रवाल सञीव बनाये। इनका कुनवा देंग रहा उपक्षा जंगल है, इसने भी यह रंग-रह्न दाला मस्त्रमल में ।

विषिय अनुहे स्व-रंग धारण करती हैं, स्वॉग अने क प्रकार तिथितियां क्यों भरती हैं। को इन के अनुमार ठेक अध्यास न करते, सो नट नाटक में न वेप मनमाने धरते।

श्रम मिजाइयां देख योच इन की बढ़ती है, पफड़ एक को एक यना वाहन चट्वी है। श्रारोहण इस सांति कई दय का अब दीगा, सम तो चटना श्रम्भ श्राप्ति पर हमने सीमा।

30

हमले' बार पसार जुनाई से लग पहना, जटिल फन्द में फांस-फांस आरोट पकदना । मकदी ने खनमोल खनेक सुट्रस दिवाये, तन्त्र, वस्त्र, गुल, जाल, वनाने सविधि सिर्धाये।

पहले से मुपयन्य यथोचित कर लेखें हैं, का उद्योग अवाज वियर में भर लेते हैं। यान्भर यह अन्न यहुर विउटे साते हैं, धन-कृष्यय वालाभ भीत मुस्स समगाते हैं।

सारस भोग-विलास सदा सुरा से करते हैं, इनकी भांति अनेक नमग जोड़े बरते हैं। धन्य पवित्र, चरित्र अनामय द्विज जीते हैं, जान, मान गृह-नमें प्रेम-रस हम पीते हैं।

33

नाचें मान मपुर, मोरती मन हरती हैं, पी-नी विय-चरा-नीर गर्भ घारक करती हैं। जो न धिरकते राध-रंग रच रसिया केसी, धो न मरकते भांड, पण्ड, करधक कथियेती।

38

स्वंदि-सनित की चाह चहकते चादक दोनें, कन्योदक अवलोक तृपातुर चोंच न स्रोलें। अटल टेक से सिद्ध मनोरय कर लेते हैं, प्रशःचानन की घीर सुमति सम्मति देरी हैं।

व्रपनी सन्तिवि काक छपण से पलवार्ता है, पेड़-पेड़ पर बैठ मुदित मगल गाती है। योगल की करतूर्ति चतुर व्यवला गहती है, 1तुत्र धाय को सींप व्याप युवती रहती है। कष देशा सहवास प्रकट कीथाँ का कहिये, बायस-प्रत की बीर बड़ाई करते रहिये ! जो इनके प्रतिकृत चाल चलते नए-नारी, दो पगु-दल की भौंति न रहती लाज हमारी।

जिनके भीवर घूप न जाय न शीत सदाने, बरसे मुस्खधार मेह पर पूँद न श्रावे । गेह रचे मुरा-आम चतुर चटकों के जावे, हमने इनका काम देश तृख-मखडण दाये ।

मीन व्यवीसुरा भीत रहे जानर मन शारें, पंरा निचोइ-निचोइ दुनों पर मोर पुकार ह समक्षे जितने जीय न सदन बनाते होते, देसम इनकी भारत अवस दुख पाते होते,

वा सबको उसर, डॉल, रील, बन वॉट दिये हैं, उपनाऊ चरु-वार परातल झॉट दिये हैं। विधि में मनकामूल यथीपिय न्याय किया है, इरिष्ट हारा हम लोग जिये उपदेश दिया है।

काद काँप विकरान, सबस शुक्र काते हैं, गोद-छोद कर रोत, भाँठ गुक्ट रागते हैं। को इनके दढ़ शुरुव न भूगल-भुग्य उन्नारे, वो छल-बीर किसान कभी इस जीत न पाते।

पृता-मति, वन-भाग सरस हरियाली छाई। वसुधा ने मरपूर सस्वमय सम्पति पाई। बदाम की अड़ सुरय बयत-जीवन रोती है, एक बीज उपजाय यहुत-से कर देवी है। मेलि, लगा, तरु, गुल्म पसारें छदन छ्यीले, पल्लय लटकें फूल-फी, फल घार फीले। जी इम की करतार न सुन्दर दश्व दिखाला, धी छूदिस पुलपाड़ विरचना कीन सिखाता।

83

उपने सत्रक-पुरुद्ध सुकोमल श्वेत सुदाये, इन्द्र-फलक पद पाय सुक्रामुत्ता कहलाये । यदि इन के आकार सुखी जन देख न पाने, वो फिर छत्तरी-छन्न कही किस ऑवि बनावे !

양양

मूल, दयड, दल, गोंद, फूल, फल, सार रसीले, बीज, तेल, ग्राण, तूल, गम्य, रॅग, काटकसीले। करते हैं दिन रात दान प्रिय पादण सारे, सीरों वर-ज्यकार ३न्झों से मुहदू इसारे।

પ્રશ

जिनकी पोर प्रकार सदा सब सुन पाते हैं, वे दिन जीव, सजीव सकल समके जाते हैं। चदि स्वामाविक शब्द-कार्थ कार्यन म सताते, कार्रियत भाषण तो न मनोगत भाव जताते।

मूल मये व्यव कॉस क्षेरा पावस पर ब्राहै, जलदों ने जय पाय कुच की गरज सुनाई। देश पकाय व्यसंख्य मृद्ध जन गर जाते हैं, विरक्ते पत्र की मॉिंस सर्व हित कर जाते हैं।

श्रवलो जितना भाव ऑच कर जान लिया है, क्या श्रमुभय का श्रम्त वही यस मान लिया है। नहीं-नहीं निस भोंति सुमति की उन्नति होगी, सदमुसार उदोग करेगे गुम्बन योगी। श्रमित हान की कौन इतिहाँ क्यां पिकता है. सागर मागर में न कभी भी कि स्कृत है. जिनको तत्वनकार मिला है सिम्द्रस्तित सं, उनका खनुसन्धान बहुता इस कविता से।

#### प्रशस्त पाठ

विन बास बसे बसुधा-भर में, हबता रसहीन बहे बन में, चमके बिन रूप हुताशन में, विचर विन खूत प्रभव्यन में। गरण बिन शब्द खमबबत में, बिन भेद रह जब्द-बेतन में, कवि शंकर महा बिहास करे, इस मंदि विवेक-भरे मन में।

र्धा सत्य सनावन धर्म वही, जिसमें मद-पन्य धनेक नहीं। बलनवर्षक पेद वही जिसमें, उपदेश धनर्थक एक नहीं। धनिकरण समाधि वही जिसमें, सुल-संकद का व्यविरेक नहीं। कवि शंकर अहा विद्युद्ध पदी, जिसके सन में श्रविवेक नहीं।

भिल वैदिक मंत्र-पद्मेद धने, मुक्तिपार-महाबल पे बरसें, बिधि और निषेष प्रवाह बहैं, वपदेश-तदाग-भरे दरसें। प्रत-साधन-युक्त बढ़ें विकसे, लटकें फन बार पर्के-सरसें, कृति शंकर मृद्द विवेक विना; इस रूपक के रस को तरसें।

लद्द-चेदन भूत कांधीन रहें, गुण साधन दान करें जिसकी, सपको अपनाय सुधार करें, गुभिष्टिक रोक रहें रिसकी। बन जीवन-गुण सुखी विच्हें, तब गोरिकन वस्तीधसाधिस की, कवि रांकर मद्ध-विवेक विना, हतने व्यथिकार मिसे फिसको। 3

गिन रोट, भकूट रामख्डल में, फल ब्योतिष के पहचान लिये, कर सिल्प, रसायन की रचना, रच मीतिक तत्व विधान लिये। सममें गुण-रीप चराचर के, नव द्रव्य वयाक्षम मान लिये, कवि शंकर ज्ञान-विशारद ने, सब के सथ लक्षण सान लिये।

€

परिवार-चिलास विसार दिये, एकशंगुर भोग-भरे पर में, सप्तता उपजो, समला न रही, अपवित्र अनित्य कलेवर में। अभिगान मरा अम दोप मिटे. अनुसाग रहा न वशवर में, कवि शंकर वाय विवेक टिकं, इस मॉलि महा सुनि शंकर में।

भ्रम-कुम्भ छसार श्रसत्य-भरे, तिर सत्य-शिक्षा पर कृट गये, इडवाद, प्रमाद न पास रहे, टढ़ आयिक बन्धन ट्रट गये। समम्मे बाज एक सदाशिष की, कृषिचार, कुलत्तला छूट गये, कृषि शंकर सिद्ध, प्रसिद्ध, सुधी, सुरर-श्रीषन का रस लूट गये।

सुरबाइय निर्मय न्याय बने, घनश्याम घटा बननाय दवा, इचि-भू वर भीति-सुधा वरसे, बन ब्यार बहे करनी समया। उपकार मनोहर कूल स्थिले, सम को दरसे नय टरय नया, कवि शंकर प्रथय फले उसका, जिसमें गुर-शान समाय गया।

8

कब फीन क्याप पथीनिषि के, उस पार गया अल-पान बिना, मिल प्राण, क्यान, उदान रहे, वन सैन समान, सब्यान दिना । कहियेष्ट्र व प्येय मिला किसको, अधिकत्य अवश्चल प्यान दिना। कवि संकर मुक्ति वहाय लगी, अम-नाशक निर्मल ज्ञान दिना।

80

पद पाठ प्रचरंड प्रसाद-प्रदे, क्वटी जन जन्म गमाय गये, रख रोप भयानक चापस में, भट देवल पाप कमाय गये। घन-जाम विसार घरातल में, घनवान असंदय समाय गये, कवि शंकर सिद्ध मनोरथ की, जद शुद्ध सुवीध जमाय गये। उपदेश क्षतेक्र मुने मन को, क्षि के क्षतुसार सुपार चुके। धर ध्यान यथाविधि मैत्र जपे. पढ़ वेद पुराख विचार चुके। गुरुगीरव घार महन्त बने, घर-माम कुटुम्ब विसार चुके। कृषि शकर सन विचा न सरे, सन क्षीर किरे महासार चुके।

१२

तितामातम, तंत्र, प्रराण वहे, प्रतिवाद-प्रवच्य वहाय टारे, रथ दरम प्रपच्च पसार घने, यन बद्धक वेप क्रानेक घरे। विषये कर पान प्रमाद-सुरा, क्रायमान-इलाहल द्याय मरे, कवि शंकर मोह-महोद्धि को, वकराज विवेक विना व तरे।

गुरुगीरवहीन खनाल चलें, मतभेत पसार प्रपच्च रचें, हिन-रात मनोमुरा मृढ़ लहें, जह कोर चने घमसान मधें। इत-राज्य के भिस्त याप करें, हठ छोड़ न हाय लगार लये, कपि शंकर मोह-महामुर से, विरले कन पाप विवेक वर्षे।

81

घरनार विसार विश्वक बने, ग्रुचि वेप धनाय प्रमत्त रहें, यक्ष्याद अपोज गृहस्य मुने, शठ शिष्य अनन्य सुआन कहें। धुँस घोर प्रमुख महानन में, विचरें खुलवोर खुपन्य गहें, कृषि शोकर एक वियेक विना, कपटो चपवाप अनेन सहें।

१४

तन सुन्दर रोग-विद्दीन रहे, अन त्याग वयक्ष, वदास न हो। मुख धर्म-प्रसन्न प्रकाश करें, नर-मब्बल में वदाहास न हो। यन की महिमा अरपुर मिले, प्रतिकृत समोज-बिलास न हो। कवि शंकर वे वपभोग कृषा, पटुता, प्रतिभा यदि पास न हो।

हित-गत समोद विलास करें, रस-यह-भरे युप्प-साल यने, शिर धार किरीट फूपाख गहें, अवनी-भरके अधिराज बने । अनुकूल अक्षपड प्रवाप रहें, अविरुद्ध अनेक समाल बने, कवि शकर वैभव-क्षान विना, मचसागर के न जहाज बने । जिस प फरतूत चली न किसी, नर, किन्तर, नाम, सुरासुर की, बल, साहस के फल से न भिड़ी, हठ भीर, मधीद भयातुर की। गति उद्यम के सम में न कहीं, ऋति उच्च दसंग्र-मरे वर की, कवि रांकर पें पिन झान वसे, प्रमुखा न मिली प्रमु के दुर की।

१८ सममेल समीति-प्रचार करें, स्वर्षात्र प्रथा पर व्यार करें, सल-मरण्डल वा उपकार करें, विगड़े न समाज सुभार करें। सपकार स्रमेक प्रकार करें, स्वयोगवार सुद्धने विसार करें, स्विध रांकर तीव विचार करें, विन योध सुरे स्ववहार करें।

हुलवीर कठीर महा कपटी, कव कोमल कर्म-कलाप करे, वशु पोष प्रचल्ड प्रमाद-भरे, मरपेट भयानक पाप करें। प्रणु रोप सहें लच्च ब्याप्त में, तब यर स मेल-(महाप करें, किंद रोकर मूह विवेक विमा, ब्यपना यल-प्रचयन ब्याप करें।

विस पायक देव न पा सकते व्यक्तिमंत्रित बाहुतियां हवि की, रसराज न सुन्दर साज सजे, ढिटके मिल जो न खटा छवि की। प्रतःब्रम् सिर्ले न रामण्डल में, बाद प्यार करे न प्रभा रिवकी, कवि शंकर सो विन हान किसे, पद्वी मिलआय सहाकृति की।

# कर्मवीरता

٩

जिस को उत्तम उपदेश महा फल पाया, उत जानवाँ ने जिल्लिश एक अपनाया । वत गर्मे सुवोच विजीठ जहा-अदुराधी, उसने बल-बीफर वाय विधितता त्यापी । कर सिद्ध विधिय ज्यापार कर्म-जय जागी, उत्तित का देश चटाज चयोगित भागी ! एक्ट जिस के स्ताम मोहमय साया, उत्त खानवां ने अश्लिता एक अपनाया !

सब ने सप बोप विसार दिव्य गुज धारे, तज वेर निरन्तर प्रेस-त्रसमा प्रचारे । चेतन, जीधित, छापि, देव, पितर सरकारे. कर दियं दूर जल-चर्च कुपति कारी। तिन के कुत्र में छुटामूल सुधार समाया। इन खानपीं ने चासिलेश एक चपनाया।

ą.

मंतलकर बैटिक कमें विया करते हैं, भुव धर्म-सुज भरपेट विषा कारते हैं। भर राक्ति वधाविधि दान दिया करते हैं, कर जीवन-जन्म पविज जिया करते हैं। जिज का गुम काल कुयोग मिटा कर काया, उन कमर्यों ने कारितलेश एक अपनाया। 8

द्विज महानर्थं मवशील वेद पद्ने हैं, गोधन-शिदि पें प्रश्च रोप-रोप चद्गते हैं। स्थानिपित सदय की और तीर बद्गते हैं, गुरुहुल-सागर से रल-रूज कहते हैं। सग-जीवन जिन के बेश-विटय की हाया उन स्थानों ने स्थितिश एक स्थनाया।

तम्, द्रब्द-जन्य गुख्-दोर-भेद्र पहचाने। कृषि-हर्मा, रसायन, दिल्प यथाविषि जाने। दर्रान, ज्योतिल, इतिहास, पुगख बदाने, पर जटिल गणोडे येद-विरद्ध न माने। सब ने कोबिंद, किंदगानि किंद्र वदलाय, सबू कनधों ने कांग्रिकेश एक अपनाया।

विदुर्ग हुलहिन पीयरह बिह्न बरते हैं, पलनाशक आल-विवाह देख बरते हैं। विवान-बर बन वैधव्य दूर करते हैं, क्षप्रवा नियोग-कन सींप शोक हरते हैं। जिनकी विधि ने कुलवेश त्यिय दिदाया, कन कानधों ने कारिजेशा एक क्षप्रनाया।

श्चजु मित शासन को शुद्ध न्याय कहते हैं, कडु इंटिल नीति से दूर खदा रहते हैं। समुधित पद्धति को गम्य गेत गहते हैं, अनुधित कुचाल का दर्ष नहीं सहते हैं। अभिग्रात अप्रम का मान न जिनको माया, उन खनगों ने अधितोश एक अपनाया। 5

घर छोड़ देश परन्देश निहर जाते हैं, इन्मसायशील सब ठीर सुयश पाते हैं। इति गुद्ध व्यनागिए-क्यन्त सरस राते हैं, वृद्ध श्रद्धार रच दम्य न दिस्साते हैं। जितका स्थवसार-विलास मशस्त कहाया, इत सत्तमों ने क्यिक्टेश एक क्षयनाया।

ξ.

हित कर अपना प्रत्येक शुद्ध जीवन से। मन शुद्ध किये मल दूर मिरा से, उन से। मठ करट-जाल के कोड़ कम खरडन से, जड़-पूजन की जड़ कार मिले जेठन से। जिन के आपरस्य विलोक लोक ललायान। सन अनुभी ने अध्यतिश एक अपनाया है।

۰ , ۱

रस प्रनम पने प्रिय पर्य अने हे निकाले, धन कर गोपाल, अनाम, अकिञ्चन पाले। नर, नारि अपंदिक भिन्न-भिन्न यत यासे, रस वर्ष यथागुय-कर्म शुद्ध करवाले, संकर ने किन पर पर्मे, सेय बरसाया, इस अनची ने अरितेश्वर एक अपनाया।

## पवित्र रामचरित्र

8

धुत हीन, दीन, सबसेत घना घरराया, गुरु से सदुषाय विचाद सुना कर पाता। सृद्धी क्षेप करक चुलाय सुत्राग रखाया, कायर हिन्देण समर्थ हुई 'नुप-आधा। मता मिदाना थीं सब कीर सुदुष विस्तारो, पद रामचरित्र पिक्षित सित्र उर पारी।

धन होशहर्या, झुद्र सदन राम जनमाणे, वेदण-तनया ने भरत भारत्यत जाये। साम्मन सहोदर सदान प्राध्यत क्षाये मुत वेद-जुनुष्टय-रूप नृपति ने पाये। रूपज इस भोति सुद्रन मिले पत्त सारो, पढ रामसीक पवित्र मिन उर पारो।

3

प्रकटे अवनीश-हमार मनोहर चारो, करते मिल वाल विनोद वन्धु दर चारो। गुरुकुल में रहे समीद घरेपर चारो, पद वेद वोष वल पाय वमें घर चारो। इमि झनवर्यजल चार विषेक पमारो, पद रामचरित्र पवित्र सिक्ष टर घारो। रचुराज-रजायुस पाय चाण, घतु घारे, युनि साथ राम श्रमिराम सक्त्यु सिधारे। गुरु कोशिय- में गुछ सीख सामरिक सारं, मटा भंगत-पृत्व रहाय श्रमुट संहारे। श्रमिर-एक यों बत दीर हुष्टश्व मारो, पढ़ सामपीश पथित मित्र जर घारो। पढ़ सामपीश पथित मित्र जर घारो।

3

मुति गाधि-पुत्र भट स्थाय गौर बल-वारी, पहुचे मिथिजाउर राज विभूति विद्वारी। विद्य-चुच गम ने तोड पाय यश मारी, कराई। विधि सहित समोर विद्द-कुमारी। करिये द्वस अति विवाह कुलीन कुमारो, पद्द रासचरित्र पवित्र मित्र बर सारी।

श्रद लरान, जानकी, राम श्रवच में खाये, बर-घर बाजे सुखमूल, विनोर-बचाये। दित, हो में, राज-खुल श्रीर प्रजा पर हाये, सबने दिन वैर-विरोध विसार विताये। इस भॉिंग रही कर मेल भन्ने परिवारों, वह रामचरित्र पांवत्र मित्र डर घारों।

मूप ने सुख़ का सम और विवोक्त बसेरा, कर जोड़ कहा यह इंश सुयश है तेरा। क्षय राभ वने शुक्राज भरे गुक्र ने मेरा, रिव-रंग दिए कर खरस खपसें के देश। सुत सज्जन का इक्त भौति सुमद्र विचारो, वह रामचरित्र पवित्र मित्र वर्ष धारो। श्रीभिष्ठकथा मुन मित्र, धनित्र व्हार्धा, व्हाहाँ निल सबनी चाह चल्पलविकानी। वर बेड्य-वनवा भीग व्ही चुद्दान्धी, पुवराज भरत हो राग वने चन्नासी। एर यो चुनारि पर प्नार ग जीवन हारी, पह रामचरित्र पवित्र मित्र वर शारी।

Ę

तुन देख, जराल कठाँर तुराद-हहानी, यरका परिएाम सुम्हाय न समकी रानो। जब मररा-काल फील्याबिस्पपित ने जानी, उमझा तब सोध-समुद्र, यहा परदानी। यर नारि कनेक न टक कानीति कवारो, पद रामचरित्र पवित्र सित्र चर घारो।

₹0

सुधि पाषर पहुँचे राम राजन्दर्शन को, सङ्घे पन पूज शुद्दर न भाया सन को । सुन ययन पिता के मान धन-राकन को, सर जोड़ कहा भव वाव। चला में तन को । पितुषायक यो धन पास, धरा-पन वायो, पहु रामचरित्र परित्र सिन्न डर धारो ।

\$

मिल कर जननी से भाँग प्रसीस, विदाई, हठ जन-मुठा की मिति-पर्शे सन माई। हुन लस्तर का अग्र-पाठ क्टा क्ला माई पर वज साजुज सस्त्रीक चले गुप्पाई। निज मारि-सर्वी, प्रिय-देन्सु न बीर विसारी, दह राजचरित्र पवित्र निज्ञ चर धारी। पहुंचे प्रति चित्रु के बास खबश के त्यारे, मट मुपशन्त्रज बतार साधुन्य धारे। सब से मिल्लेंट सुन्भोग विज्ञात विसारे, रश में पह बन की और सराज स्थिते। सन कर्मेंबीर इस सींति स्वमाव सैंवारों, पद मामपीश पश्चिम मित्र कर वारों।

#### 93

सासा तक वहुने लोग प्रेम-रस-पागे, रह में विन येत प्रसुप्त पड़े सब स्थाने । सिस, राम, सचिव, सीमित यस दिये जागे, वह और गथे पर लीट जपीर कथागे। मन को इस मॉर्सि वियोग-उद्दिय से तारो, यह रामचरित्र विविच तित्र वर पारों।

#### 18

रथ राष्ट्रभेषपुर तीर बीर-बर नाये, गुद्द ने मिल भेंट समोद बनार दिकारे। सन्ते यह रात पिताय न्हाय एक राये, रात्तुनायक ने समुस्ताय सचिव नीटाये। सुन्नामी एक पीत्र प्रमुख्य क्यारो। पद्व राष्ट्रपत्रिय प्रमुख्य स्थारो।

#### 82

हुर-सरिकानीर वधीन विशक पथारे, पग प्रोय घनुकक ने पर तुरन्त उतारे। पहुँचे प्रयास प्रवन्तील स्पर्यसन्दुलारे, प्रति-मस्त्रल ने हित्येष पसार निहारे। इस मोठि खविषि को यून सदय सन्तरारो, पढ़ रामचरित्र पवित्र वित्र हर सारो।

क्षकार, मल्लाह १

गुर भरद्वाज ने सुगम गल वतलाई, यमुना को दवरें सिंदित सीच दोऊ भाई! निस्ति वाल्भीक सुनि निकट सहर्प दिवाई। वह चित्रकृट प चित्रम रहे रहुगई। इस भीति सहो सब कट दयालु चटारी, पढ़ रामचरिज पवित्र सिज उर धारो।

वन से न फिरे रघुनाथ न लक्तण सीवा, पहुँचा सुमंत्र कृप शीर घीर घर जीवा। विकार कर-नारि निद्दार राज्य राज्य, पहुँचा था जीवन-काल राम विन शीवा। सरता इस ऑविन काल गमाय गमाथे, पहुँ सामप्रीद्र पनिज किल उर सारी।

#### ξ=

गुरु के परिवाय-धँगार धनेक बुक्तिये,
धुिष भेज भरत शक्षुक्त तुरन्त वुलाये।
नृप का शब-दाह कराय धुधी समुक्ताये
पर के परवद का लोभ न मन में लाये।
धुक्त धन्तिकार को और न चीर निहाये
पद्ध श्रामुक्तार पश्चिम सम्बद्धित स्वाये।

### 38

धर घोर ष्यमञ्जलभूल श्रमीति निहारी, समर्मा श्रवगित का रेतु सर्गा महत्तारी। सकुने रघुपति की गेल पले प्रपा चारी, लग लिया महत्त्व के साथ दुसी दल मारी। धर पकड़ चैर की पूट कोड़ फटकारी, पह रामचरिय पवित्र नित्र कर घारी, सित भेट लिया गुह साथ प्रयाग श्रम्हाचे, वह विश्रकूट पर प्रेमजबाह बहाये । प्रभु पाहि साम कर दरड प्रयास सुताये, मतट सुन राम च्हाय क्ष्य किपटाये । इस भॅति सित्तो सुल-पर्स खशोक-बुहारो, पढ़ रामबरिज पवित्र सित्र वर खारो ।

#### ₹१

सब ने भिन्न भेंट समिष्ट प्रसद्ध यस्त्राना, सुन मस्या पिता का राम कुढ़े हुस्य माना। पर ठीक न समझा लोट नगर को जाना, कन्नड मरत याहुका वाय फिर राया टाना। मत-जान से विधि के पेर सुपुत प्रसारो, पद्ध रामचरित्र पवित्र मित्र वर बारो। '

कर खोक जोड़ कर यत्न कार्नक सनाये, पर क्षिमें समया से शस सहायत्न पाये। हिय हार-हार नर-नारि क्षवध में काये, पित कप्तु भरत ने वीन-बस्चु कापताये, मतिनिधि नम कीरों की न घरोहर- मारी;" पढ़ राजवरित पवित्र मित्र वर धारी।

#### 44

परिवाद, प्रजा, कुल से न कभी सुख बोहा, मनु हायरे-भर को नेह विपुत से जोहा। नटसट वायस का सख्त मार शर वारि चित्रकूट बहु वाल चिता कर छोहा। चित्रों सब देर-चिदेश विचार प्रचारे, पह समचरित्र पवित्र मित्र कर खोसी।

छगरत राम क श्रेम से अपोर बीक्स सुच तुच भून कये । ( ७१ )

अब द्रव्हक वन का दिन्य दृश्य मन माया, प्रथ कर विराध को गाड़ कुयोग निदाया। मुनि भएटल को पर्य पूज-पूज अपनाया, फिर पंजवटी पर जाय बसे सुरा पाया। समग्री समाज के काज कुपा कर सारो, प्रद रामचीरन पित्र विश्व हर सारो,

#### ₹₹

तर-फूल फले छवि साम कुटी पर छारे, धर सूर्यनता वर वेप अधानक खाई । कुलयोर मनोरय पिछ नहीं कर पाई कर तहमण ने जाति नाक विद्योन हटाई। इसि एक नारि-जवासित रहो सह-बारी, वद् समुचरित पवित सित्र बर धारो।

#### 38

जरुटी रार-रूपण सेत चढ़ा कर लाई, रधुपति ने सम को मार काट जय पाई! फिर रावण को करतृति समस्य सुनाई, सुन मान बहन को बात चला मन माई! पिक् नाफ कटाय न होर-होर कादमारो, पढ़ रामचरित्र बनित्र मित्र पर पारो।

20

बह पंचवडी पर हुष्ट दशाशनक आया, मिल कर मारीच इरह बना रच माया। सिय ने पिय को पशु षच्य विचित्र याया, फट राम छढे शार्रजदय विशाय बनाया। फल-फैल हटा कर न्याय सुनीर नियारो, पदु रामचरित्र पवित्र सित्र डर धारी।

छदरों दिराधों में रावण को कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था, इसी किये उसका एक नाम दशाबन भी पड़ भवा ।

मृत भाग चला विकराल विपत्ति ने पेरा, रघुनायक ने राल रोल खिलाय खदेश। शर खाय मार इक मौति प्रकार चनेरा, चल, दौढ़ सुद्धद सौमित दुःख हर मेरा, क्षमता ल कपट कारंग सदेव लगारो, पढ़ शमचरित्र पविश्व मित्र वर धारों।

### ₹₹

सुत घोर कर्मगल नाद हुए सम्मित का, सिय ने समका यह बोल प्रवाधी पति का। उस और लखन को मेज तोरा दे काति का। रह गई कुटी पर भोल हार दुर्गित का। अम-भेद मूल भय, शोठ लुक ललकाो, पद राजवरित पवित्र सिन दर चर्ति।

#### 80

सुनि बन पहुँचा लंकेश कुशील पुकारा, यित जनक-सुता ने जान ब्यसुर सरकारा। पकड़ी हमा ने निज्ञ मींच ब्यमंगत-यारा, हित कर कुला। का पत्र सची पर गारा। ब्यप्साधम को सब साधु ब्यक्ति पिरकारो, पत्र रामच्छित्र प्रिथा मिन वर धारो।

### 32

हर जनक सुता की मूढ महाधम लाया, मगमें प्रचल्ड राज्योप जरायु निराया। पद व्योमन्यान पर नीच निरहश्य क्षाया, रखती घर पाप कमाय हाय पर-गाया। मत चोर चनो सुलधोग चलिष्ट विज्ञारो, पद रामवरिन पवित्र मित्र उर घारो।

### 32

मृग-रूप निशाचर मार फिरे स्पुराई, अधवर में बन्धु विजोक विकलता क्षाई। मिल फर आश्रम को लौट गये दोऊ माई, पर जनकनिंदनी हा न कुटी पर पाई। प्रुब धर्मधुरम्यर धीर खनिष्ट सहारो, पढ़ शासवरित्र पवित्र सित्र टर पारो। पद सामवरित्र पवित्र सित्र टर पारो। पद सामवरित्र पवित्र सित्र टर पारो। पद सामवरित्र पवित्र सित्र टर पारो। पद

#### ३३

ष्ठति ब्याकुल सानुज राम विरह् के मारे, सब बोर फिरे सब होर ज्यपीर दुकारे। गिरि, ग्रहर, कानन, कुंज, क्हार निहारे, पर मिता न सिय का सोत्र सोत्र कर हारे। इस ऑति वियोग-समुद्र सराग सफारो। वह रामबरिज पवित्र मित्र चर पारो।

#### 34

कद् गई कियर को लॉव घतुप की रेरता, इस मोति किया ब्रह्मराग पतार परेरता। मग में किर पायल ब्रह्म गृद्ध-पति देखा, मरागया सुना कर सीय-इरख का लेरता। उपकार करो कर कीटि चवाय बहारो। पद रामचरित्र पवित्र नित्र वर पारो।

#### ąχ

सुन रावण की करत्ति सटायु जलाया, निरंते वन मार कदन्य वसन्त न भाया। फिर रावरी के फल साय ग्रहेश सनाया, टिक पम्पाइर पर श्वट्यमुक पुनि पाया। कर पॉक्ष्य गानवन्धम स्वरूप निरागो, पद रामचरित्र पवित्र सित्र डर धारो। रघुनाथ लखन को देख फीरा प्रवस्ते, समफे विधि क्या स्टनालि प्रवल के छाये। बन बिन क्षित्रे हुस्तान पोठ घर लाये, बर बानर-पिन ने पूज धुपित्र बनाये। कर केल स्थि इस भारित में स-स-व्यारो, पट्ट सम्बद्धि पवित्र किस प्रस्ति व्यारो,

#### 31

रघुमावक ने निज पृत्त समस्त वदाना, सुन कर हरीश का झाल घना दुख साना । इस समक बन्धु से बन्धु गमेव सङ्गता, प्रयासील-निवन का ठोस ठक्क से ठाना। इस हेका कर सारय वचन उच्चारो, पट रामचरित्र पनित्र मित्र बर घारों ।

#### ٦

शर मार सही पर हाझ वाड, वह, डाले, फिर कहा विजय सुशील वाकि पर पाले । लक्तशर जड़े हरि-कच्छु कुमाब विकाले, तुक रहे विटप की खोट राम रखाले । दक्की, करिये पर काल न सॉस-सदारी, पद सामहीज पवित्र मित्र पर थारी।

#### 3

समक्षे वर्ष पात्र युक्ट समर में हारा, तब सुम्ब मानि मनतम्ब महः सरः मारा। फिर जंगर को अपनायः मना कर तस्य, कर (हमा सक्षा कषिपाञ भिटा दुस्साम। इस्तो अर्थेत मुद्द महत्त्व ममाय-पिटारी, पट्ट सामयरिज पविज्ञ मित्र चर धारो । श्रभिषेक हुन्ना सुरा-सात्र समझल सात्रे, श्रभितन्दत-सुषक शंदात होल, दव बाले। दममा बरसात रामोल मेर यत्र मात्रे, पर्वंत पर विरही शाम सवश्च विराजे। तत्र कपट सुभित्रादर्श बनो सव वारो, पद्व शामचरित्र पथित्र मित्र घर खारो।

38

सुरा रहित राम ने भीत विरह के गाये, परमान गई दिन ग्रुद्ध शरद के खाये। कपिनाथक ने भट कीशा, आलु खुलाये। सिय की सुधि की सन खोर बरूम पडाये। करिये जिय जस्युपकार सुपरिवागारी, पढ़ शमयरिय पवित्र मित्र वर धारो।

WZ.

रपुर्वात ने किय के चिन्ह विशेष बताये, मुद्दी लेकर हनुमान ससेन सिषाये। निरस्नपरने सब देश सिम्युन्तट आये, पर लगीन नुकु भी थीन यक चुल्हाये। तिचीन अञ्चिति कर्म सुक्त आधारो. पद्म रामचरित्र पवित्र मित्र वर पारो ।

84

सब कहैं मरे प्रभु-नाज नहीं कर पाया, सुन कर उसमा सम्माति पता वतलाया। बलला जलिपि को लॉपप्रभासन-नाया, रिप्र-नाह में रिच्या प्रवेश सुद्र कर काया। फल मान असम्मय का न प्रवीख बनारो, पद्ग रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो। सिय का अपनाप घटाय दूर कर शङ्का, किंद हुआ प्रसिद्ध यज्ञाय विजय का ढंका। बंध गया, छुटा, खुल रोल जला कर लड्डा, चल दिया शिरोसींग पाय चीरवर बका। कर स्वामि-हाज इस सीवि छुट्-किलकारो, पढ़ शामि-हाज इस सीवि छुट्-किलकारो, पढ़ शामि-हाज इस सीवि छुट्-किलकारो,

#### 23

कर काज मिला हतुमान भातु किय ज्ले, पहुँचे सुकरुष्ठपुर पेष्-पेड् पर भूले । भ्रमु को सम हाल सुनाय राज्य फल फले, मिण जनक सुना में देख राम सुधि मूले । कर जिनय भी मनासाद विनीत बुहारो, पद रामखदिन पिन्न सिन्न जर सारों।

#### 12

रपुषर ने सिय की थॉग सुनिरिषत पाई, करती रिपुनाट की खोर हुरन्द चहाई। क्रिप-भालुन्यम्, मृतु-साथ चार्सक्य सियाई, खाविराम चली भट-भीड़ सि-पुन्तट खाई। क्रमपा धन की कर यन बलेक स्वारो, पढ़ शामचरित्र पवित्र नित्र वर धारो।

### 방영

हुट पकड़ रहा सहुदेश सुमंत्र न माना, चल दिया विभीषण यन्त्र काल-वरा जाता। सममा रहापी के पास पुनीव ठिकाना, मिल गया कटक में हास फहाय विशाना। एस को सिर से अय-मार न भीह ततारो, पट्रामचरित्र पवित्र मित्र चर धारो पुल भाँघ जलिय का पार गये दल सारे, चतरे सुवेल पर शम सयन्यु सुरारे। पटुँचा कहुद यन दूव बचन विस्तारे, करले रपुणित से मेल वरानन व्यारे। क्यरि-कुल काभी चर चेर हुया न चहारो, पदु रामपरिज पश्चिम न चर थारो।

S.F.

सुन वालिन्तनय की बात न ठम ने मानी, इल-बल-पावक पर हा न पड़ा दिन-पानी। रपुनायक ने अन्योति असुर की जाने, घर कोष बठे अट-मार ठनाइन ठानी। इलकायन रिपु की शुर सङ्ख संहारो, पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र वर धारो।

χo

चटपट रख्यावडी चैव चढ़ी कर बोले, मह नयन कह ने तीन प्रलय के छोते। मरजे जय के हिरे, स्यार अत्रय के बोले, हलवल में हुप-विवाद विश्कते डोले। इस भीति महारया रोप हुमक-हु-कारो, पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र चर थारों।

28

भिद् गये भालु-कपि-टुन्च, वीर-रियु-मारो, भटके रजनीचर, चीर, वियक, क्लाती। क्लिगणा हेद जननाद लखन की छाती, मेट लेपटुँचे प्रभु पास सुदच सँगाती। स्रति कष्ट पढ़े पर धीर न हिम्मत हारो, पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र उर धारो। धिनचेत धानुज को देख राम पथराये, इनुमान द्रोण गिरि-जन्य सहोपीय लाये। कर सीच शल्य-प्रतिकार सुरित सिवाये, टट वेटे हार्रन समोक समस्त विद्वाये। यन पोरुप-शहुज-भंग सुजन गुंजारी, पद रामचरित्र पवित्र मिन वर पारी।

#### 73

35 कुम्मकर्ण स्वाधीर काक्ष मतवाका, समम्मे कपि, भानु सजीव बहीयर काला। रचुनायक ने स्यू मार व्यय कर काला, तन राट्ड-लक्ष्ड करमाळ-मक्ष्य निकाला। प्रतिभट पिशाच के जीन व्ययर विदारो, पद रामचरित्र पवित्र मित्र वर चारों।

#### y

मध्यम्या पना पामान हुआ कॅपियारा, भट कटें कटक में युद्ध प्रवश्व पद्मारा । सहर्षे तम, वार्जे लोक कियर की भाग प्रताद क्रमय सामित्र सुभट ने मारा । सहि बीर यहा प्रत्तील विपत्ति विद्यारे, पट्रामदिश प्रवित्र मित्र वर भारों ।

#### XX

इतहे घर, खेन समेत इन्ट्रम्ब कटाया, इत जनक-सुना का चीर समर में थाया। रच-पच मावा पल हुएँ सक्ट्रम दिर्दास एर मचा न रावण, राम-विकाय ने स्वाया। स्वर-रन को मार-मिटाय दु-यार चनपो, पह रामचरित्र पवित्र मित्र डर घारो। कर सकल हेम-प्रासाद नगर के रीते कटमरे निरायर धीर मालुकपि जीते। रपुत्रर घोले दिन खान निरह के धीते, ध्रयते। मिल गंगल मान मुतद्रना सीते। पिछुदी बनिवा पर प्रेम, सुरवि संचारो, पढ़ रामचरित्र पवित्र मित्र वर धारो।

### ሂወ

बिपदा दन का परिवार-विलाप मिटाया, अवनीरा विभीयण वराविट बनाया। सिय से रचुनाथ सक्यु मिले सुख पाया, दिन भिरे अवच के ध्यान भरत का आया। मित्र जनसभूमि वर प्रेम जबरय मसारो, पट्ट रामविटेन पवित्र मित्र उर बारो।

किर प्रथाक ये कथि भालु प्रधान चढ़ाये। यह लखन जानही सम चले परकाये। शुरु, मात, बन्यु, प्रिय, हास, प्रचान्तन वाये, सप मे निल भेंट समोद शम्यु-गुण गाये। सिन्हुंद्दी, कर सेल-मिलाप प्रवास विसारो, पढ़ शामचरित्र विस्त्र सित्र डर सारो।

#### 28

सिय, राम, मरह, सीमित्र मित्रे खहुरागे, पट, भूपण सुन्दर धार धन्य प्रत स्थागे। उमगे मुसर भोग-विकास विचन्तमय भागे, अपनाय क्ष-भुद्दव भज्य राज गुण जागे। पमावो क्षय हार हुद्दाय ट्वितर बंगारो, पढ रामपरित्र पवित्र मित्र हर धारो। Ą

क्रभिमंत्रित संगक्षमूल साज सब साजे, प्रभुवासन पे रघुनाथ सशकि विराजे । पर-पर गापन, वादित्र, सनोहर चाले, सुनते ही अयजयकार राज-गज गाजे । सनिये शंकर इस माँति चर्म-अवतारो, पढ़ रामदीत्र पंत्रित पित्र कर चारों ।

# सरस्वतो की महावीरता

१ वैदिक विकास करें ज्ञानागार कानन में

पर्मराज ह स ये समोद चढ़ती रहे,
फेर-केर दिह्य गुण मालिका प्रवीचाता की
पुस्तक पे मुलमन पाठ पढ़ती रहे,
योग-तन्त्रीया कं विचार व्रतन्ता वाजें
प्रकाल विशिष्ट चाणी पोर कदती रहे,
शाकर विवेक-पाणवन्त्रमा सरस्वती में

मेशा महाबीरका व्यमित बढ़ती रहे। २

वाल प्रक्रावारी के विदाद आल-मन्दिर में आसन जमाय क्षान-दिवक जमारी है, सस्य और फुठ को विवेचना प्रवंह शिक्षा कालिमा कुम्या की कम्य में लगाती है, प्रमातावीं कर प्रकार की क्षानी है। प्रमातावीं कर प्रकार की क्षीनी छटा इपिक विरोध खन्यकार की मगाती है, रांकर सवेन सहावीरता स्टरस्वती की सी विदास करियां से न ठगाती है।

₹.

आपस के मेल की बहाई मरपेट करें सामाधिक शांक सुवा-पान करती रहे, भूले न प्रमाणकी वर्ज न वर्क-माधन को मुक्ति-पातुरी के गुखगान करती रहे, मानकर याद प्रतिवाद कोटि करवना का जाल-जरुवना का सप्यमान करती रहे, शकर निवान महाबीरता सरस्वती की मारालिक न्याय सद्दा टान करती रहे।

प्रामादिक पोच पहपात के न पास रहे सार को कासत्य में अगुद्ध करती नहीं, जीपाधिक घारणा न सिद्धि के समीप दिके स्वामाधिक चिरनत में मूल मरती नहीं, न्याय की कठोर कार-डॉर पो सभीद सुने कोरे कूरवाद पर कान घरती नहीं, शाहर कशक महायोशता सरस्वती नी चद्रत काता जालियों से करती नहीं।

3

मन्द्र मह-नारों की छुवासना हमक सारी
वेंदिक विषेक तप-तेज में निलावी है,
ध्येग, ष्यान, घारखादि सापना-मरोवर में
सामाधिक सवम सरोरह विज्ञाती है,
शकर से पावे सिद्ध-चक सिद्धि-चकड़े की
योग दिन में न मेद रजनी मिलाती है,
मह्म सिव-योति महाबोरता सरस्वती की
शुद्ध द्याधिकारियों को अमृद्ध दिलाती है।

भक्का, मनु अक्रिया, विशिष्टक, रुवास, गोवस से

- सिद्ध, सुनि-मण्डल फं ध्वान में घसी रही,
राम और फृष्ण के प्रवाप की विभूति वजी
मुद्ध के विशुद्ध पुष्ठ सत्त्व में हसी रही,
शंकर फे साथ कर एकवा कदीरजी जी
सुरत-सरी के गास-मास में मसी रही,
मेंट सत-नन्य महावीरता सरस्वती जी
देव क्यानन्य के यचन में बसी रही।

ч

सात-शान माप को महत्त्व दान सम्मद को दान कालिदास को सुबरा का दिला चुही, रामामृत तुलसी को, काल्य-सुवा कराव को दाविका प्रक्रिंग सिकन्स सुर को पिलाचुकी, सुदय सात-पान देश-गापा-वरिगोयन का भारत के इन्दु 'हिरिय-दे' को सिलाचुकी, सुकवि-सभा में महावरिता सरस्वती की

शंकर-से दीन सतिहीन की मिस्राचुकी।

साहसी मुजान को मुजन्य दिखलाती रहे कायर कुचालियों की गेल गहती नहीं, पुरवरहील मिम्रुक घरिकच्चन की कें बाबते पापी पनपति को प्रचायी कहती नहीं, उद्यांगी उत्तर के मुक्तां की मुख्याति यने बालती कृपया की वहाई सहती नहीं, रांकर खहस्य महावीरता सरस्वती की बटनक बनावती केपास रहती नहीं।

į

त्यार भरपूर करे लोकसिद्ध सध्यता पै
श्रममा श्रमध्यता पे रोप करती रहे,
प्रत्यक्षार लेंध्य सहाश्यों की रचना से
भाषा का विराद बड़ाकीप करती रहे,
पड़पाद छोड़कर सत्य समालोचना से
लेरों के प्रसिद्ध गुण-दीष करती रहे,
शंकर पवित्र महाबीरता सरसावी की
प्रभी प्रत्यों का परिलोध करती रहे,

80

देशभक्ति-भूषिता प्रजा में सुख-भोग भरे जन-जनका का सदा मंगल मनावी है, घीर, पर्मवीर, फर्मवीर, नर नामियों के जीवन अनुरुं जन-जन को जनाती है, योध परतंत्रता स्वतंत्रता को समता से भीत वपजाने अग्र-गंग न दनावी है, शकर उदार महावीरता सरस्वयी की चानिक सुपार का यथा विधि बनाती है।

११

दान और भीग से बचाय धन-सम्पदा की
भागे सब स्म साथ कुछ भी न से गये,
हिंसक, लवार, देशदोही, ठग, जार, उदारी
काल विकराल की कुचाल से दले गये,
बामसी, विचासी, राठ, मादकी, प्रमाद-भरे
सालची गर्वो के दल-चल से छले गये,
रांकर मिली न महाचीरता सरस्वती की
पावकी विवाद युथा जीवन चले गये।

र्मफट थड़ाय छड़े फाकड़ी खजान जुर्के हारे उपदेशक सुधारक न जीते हैं, प्रेमामृत पूँद भी मिला न प्रमसागर से

वरचारि से न कुविचार-घट रीते हैं,

कार-काट एकता का सोखित बहाय रहे हाय! न मिलाप-प्रदिमा कारस पीते हैं, शंकर फली न महाधीरता सास्वती की जीवन अध्यस अनमेल ही में धीते हैं।

# प्रवग्ड प्रतिज्ञा

ş

दथा का दान देने को जिन्होंने जन्म धारे हैं, न ब्रह्मानन्द् से न्यारे न विद्या ने विस्तारे हैं। जिन्होंने योग से सारे खरे-खोटे निहारे हैं, प्रवाधी देश के ध्यारे विदेशों के दुलारे हैं। हमें अप्येर-मारा से अला वे क्यों न वारेंगे, विताइंक को जिमाइंगे सुधारों को सुधारेंगे।

भलाई को न मुहाँग सुरिश्वा को ता होहें ये, हीले प्रमण शर्दिंग प्रविद्या को व तोहें ये। प्रजा के ब्योर राज के गुणों की गाँठ जोहें ये। मेनहें मे मेद का माँका पहलका मार कोहें ये। लहें ये लोभन्तीला के सुदेरों से न हारेंगे, विमाहों को विवाह में सुवारों को सुवारों। जताले जाति के सारे प्रवन्धा यो टटोलेंगे।
जनीं की सरय-सत्ता की तुला से ठीक तीलेंगे।
करेंगे न्याय के तेथी रहलां की पोल सोलेंगे,
वरेंगे प्रेम की पूजा रहीले योल मोलेंगे,
पायों पायलां के से समाजी में न मारेंगे,
विभाइं। की बिगाइंगे सुधारी की सुधारेंगे।

8

मनेगी सभ्यता देवी यहाई देउन्त्री की, ह्यारे मेल की मस्ती मिटावेगी न उसी की। करेंगे साहसी सेला सदाचारी सपूर्ती की। परों में ताससी पूजा न होगी प्रेत स्नूनी की। सर्तों के मान सारेंगे दुष्टमधी की विसारेंगे, विमाहों को विवादेंग सुधारी की सुधारेंगे।

×

डाई।ले प्रन्य विश्वासी उल्हों की डड़ाईंगे, डाइती इत्हेंबा की डाड़ोपाई छुड़ाईंगे। मरों के साथ जीकी के जुड़े नाले दुड़ाईंगे, तरेंगे ज्ञान-गीता में अधिया की चुड़ाईंगे, सुभी सद्धमें धारेंगे मुक्तों को डपारेंगे, विगाड़ों की विगाड़ेंगे मुखरों का सुधारेंगे।

Ę

धरेंगे ध्यान मेघा हा वहूँ ने बेद चारों की। प्रमाखों की कसीटी वें कसेंगे सदिवारों की। लिखेंगे लोह-गीला के वहेन्छोटे बिकारों की। महा विक्रान स्नष्टा का दियादेंगे दुलारों की। सुरी सर्वेड सिद्धों वें सदा सर्वेस्व वारेंगे, मिगाइंगें को बिगाइंगे सुपारों की सुपारेंगे। हुशीला धालिकाओं को लिसावेंगेन्यहावेंगे, न कोरी कर्कशाओं को खुषा सोना गड़ावेंगे। प्रवीशा को प्रतिष्ठा के महाचल पे चड़ावेंग सती के सत्य वो शोभा शशका से बढ़ावेंगे। सुभदा देवियों को यों दया दानी हुलारेंगे, विगाइी की विवाहों ने सुपारों की सुधारेंगे।

-

वदेता यान विज्ञानी प्रवक्ता नन्यकारी का, घटेता दींग पाराडी हुशवारी सवारी का। पता देवकः रेवी में न पानेगा भारारी का, कामाने की विकित्सा से न होगा नाशाय्यारी का। सुयोगी योग-विद्या के दिवारी की सुवारेंगे। विगाइं की विगाडेंगे सुवारों को सुवारेंगे।

Ł

करेंगे प्यार जीवों पे न गीकों को कटावेंगे, यसा भंगाल-दोनों की न चिन्ता को चटावेंगे। महामारी अथपडी की बत्ती सीमा पटावेंगे। कुवासी फाल की सारी कुवालों को स्टावेंग। यहे दुर्वेंय वालों की न पालों को सहारेंगे। विमानों को विमाहेंगे युवारों को सुवारेंगे।

80

फ्लंगी प्राण्डा दोती किसानों के कुमारों की। बहेगी सम्पद्म पूँखी र रे दूकानदारों की। बढा देगी कजावारी कमाई शिल्फकारों की, बढ़ाई कोक में होगी प्रचारी दोनदारों की वरेंगे नाम कामें की प्रवा त्यारी प्रसारेंगे, विमादों को वियाडेंगे सुपारों को सुपारेंगे।

११

चहीते मस्त गुडीं के चहाहीं की दसाहें गे, हमीं की पेट पूजा के बसे सेहे उजाहें में । रहेंगे दूर दुष्टीं से इसीलों को बताहें में, रखों का सोज कोरेंगे पिसाचों को पड़ाहें में। पिनोनी मीह-माना के प्रपच्चों की पजारेंगे, विमाडों की विमाईंगे सुधारों को सुधारेंगे।

१२

सुधी मद्धा-सुधा सारे सुडमी की पिलावेंगे, करेंगे नाश मिण्या का सचाई को जिलावेंगे। गिलापी मेल-माला में निरालों की गिलावेंगे, न गन्दी गर्ब-गाया से पहाड़ों की दिलावेंगे। मिनी माई सँगावी यो चहुवों को दुकारेंगे, धिमाड़ों को बिगाड़े ये सुधारी को सुधारेंगे।

१३

विषेक्षी प्रसन्तिया की महत्ता को बलानेंगे,
यहां कृटस्थ काचा से किसी को भीन मानेंगे।
प्रमाशी हेरा-विद्योदी उहीं को नीय जानेंगे।
हमी के जाल भोतों के फैसाने को न तानेंगे।
कभी पाहरट-नापी के न पैरी की प्लारेंगे,
विमाइंग को विणाहेंगे सुधारों की सुधारेंगे।

18

वहीं के मंत्र मानेंगे प्रसमी की न भूतेंगे, कहो नया केंद्र-केंबी की विचाई वो न सूतेंगे। वहेंगे प्रेम के पीषे दया के फूल पूतेंगे, मर्द्र मानन्द से चागे कजी के माद भूतेंगे। सर्गे को शंकरानन्दी स्नतिष्टी से ट्यारेंगे, विमाझों को विचाहेंगे सुवारों को सुपारेंगे।

# सम्मुखोद्गार

प्रमु राङ्गरः त् यदि शकंद है। फिर क्यों विवरीत भयंकर है। करवारः जदार सुधार इसे, कर ध्यार निहार न मार इसे । सुगराज कहाय कुरंग हुआ,

यस भारत का रस भंग हुआ।

धरणीश, धनेश, जमेश रहा, अनुकृत सदा अधितेश रहा। सब से बहिया, घटिया कव या, इस मोति बहा जब या तब था।

अब हो यह नंगमनंग हुआ, बस मारत का रस भग हथा।

जिम ने सुविधार विकास किया, रच प्रम्थ-समूह प्रकाश किया। कवि-नायक, परिवत-राज धना, वह अझ, अशिक्तिय साम बना।

विन यस विवेश-विहंग हुँचा, वस भारत का रस भग हजा।

अब क्षीं न कहीं वह देश मिला, इस का म जिसे उपदेश मिला। इस गौरव के गुण अस्त हुये, गुरु के गुरु शिल्य समस्त हुये,!

फितना प्रतिकृत प्रसंग हुआ।

मस मारत को रस मंग हुआ।

जिस के जन-रचक शक गड़े, उस के कर हाय, निरक्ष रहे। रया-जीत शरामन द्वटगया, श्यु-वर्ग यशोवर खूट गया।

रिपु-रक्ष निमम्ब निर्मंग हुआ, यस मारत का रस भंग हुआ।

विगड़ी गति वैदिक धर्म विज्ञा, मुख-दीन हुआ ग्रुम कर्म दिना। इठ ने जड़गी अविकास किया, फिर झालस ने बल नाश किया।

ह**िचन्दन हाय पतग हुआ,** वस मारत का रस मंग हुआ,) शदूर-सर्वस्य ]

मिल मोह महा तम झाय रहा, लग लोम छुवाल चलाय रहा। मद मन्द छुटश्य दिराय रहा, कट्ट आपण कोध सिराय रहा। नय-नाशक नीच अनंग हुआ।

यस मारतं का रस भंग हुआ। यनपौर व्यमगत्त गात रहा, भरपूर विरोध विराज रहा। पर पेर दरिद्र दहाइ रहा, बर शोक महासुर फाइ रहा।

रिपु-६प कराल इसंग हुचा। वस मारत का रस भंग हुचा।

मद-नात करे न तजे पत को, अपनाय रहा राल-मण्डल को। पा पूज कलंब-विभागण के, अनुस्ता-रंगे गाँगका-गण के। दम-वीपक वैस्त पर्तग हुआ,

यस सारत का रस भंग हुआ।

हुन-भाषण को धनसाय सुने, पर-राज्य-समृह सुनाय सुने। जिन को गुरु मान मनाय रहा, उनकी धन्न आप पनाय रहा। पर श्यामक से न सुरंग हुआ।

यत भारत का रस भंग हुआ।

बानरीति कटाकट काट रही, पशु-तद्धति शीखित चाट रही। पत्त रााय धावच्य रोत रहा, ग्रहण-तूचड् सात उपेत रहा। ससके सब पायल खाँग हुआ,

वस भारत का रस मंग हुआ।

विन शक्ति समृद्धि-सुघा न रही, व्यथिकार गया वसुघा न रही। वज्ञ-साहस-दीन हताशा हुव्याः कुछ भी न रहा सब नाश हुवा। रजनीशा प्रताप-नर्तग हुव्या,

वस भारत का रस भंग हुचा।

विर सिब्बत वैभव नष्ट हुआ, उर-दाहक दारुए कष्ट हुआ। सुखबाम न मोग-विलास नहीं, उपवास करे घन पास नहीं।

विगड़ा सप हंग सुहंग हुआ, वस मारतका रस संग हुआ। सव ठौर बड़े ज्यवहार नहीं, फिर शिल्प-फक्षा पर त्यार नहीं। कुछ दीन किसान कमाथ रहे, इल का इलका फक्ष पाय रहे।

चनको कर-मार मुबंग हुन्या, यस भारत का रस भग हुन्या।

कस पेट व्यक्तिचन सीच रहे, बिन भोजन वालक रोय रहे। चिथड़े तक भी न रहे बन पे, पिक पूज पड़े इस लोजन पें। व्यवलोक व्यक्तिक देंग हुआ,

बस भारत का रस मग हुआ।

मत भेद भयानक वाप रहा, विज में म स येल-सिलाप रहा। स्मिमान अधोमुदा देल रहा, अधमायम होग बकेत आहा।

सुख-जीदन का मग तग हुआ, यस भारत का रस मंग हुआ।

मतः पन्य कासंस्य कासार वने, गुरु लोजुप, लवह, लवार वने । शाह बिद्ध कुवी कविशाज बने, कानमेल जनेक समाज बने ।

इस हुक्तइ का हुरदंग हुआ, बस भारत का रस भंग हुआ।

सरके थिथि वेद रमातल को सिर धार अनर्थ-प्रहाचल को। अब दर्शन-रूप न दर्शन हैं। वद तंत्र प्रमाद-निदर्शन हैं। बकवाद विवित्र पटण हवा,

वस भारत का रस भग हुआ।

भव सिद्धमनीरय सिद्ध नहीं, सुनि शुक्त प्रवीण प्रसिद्ध नहीं। भविकरूप अनुष्टित योग नहीं। विधिमुलक संत्र स्थोग नहीं।

फल संयम का शरा-ग्रंग हुआ। यम भारत का रस भंग हुआ।

अवपेश धतुर्धर सम नहीं, अजनायक श्री धनरवाम नहीं। अब कीन पुकार सुने इसकी, परमाङ्ख गेंस गई किस की। तहुषे सुगन्तीय तरंग हुआ,

बस भारत का रस संग हुआ।

## रंक-रोदन

9

स्या संकर प्रतिकृता काल का व्यन्त न होगा। स्या ग्रुभ मति से मेल मृत्यु पर्यक्त न होगा। स्या व्यव दुःख-इरिद्र हमारा दूर न होगा। स्या व्यवुचित दुर्दैव-कोष कर्पूर न होगा।

हो कर मानामाल पिता ने नाम किया था, मैंने उन के साथ न कोई काम किया था। विद्या का मस्पूर इष्ट अध्यास किया था, पर औरों की ऑति न कोई पास किया था।

उद्यम की दिन-रात कमान चड़ी रहती थी, यहा के सिर पें बर्ण-उपाधि मको रहती थी। इन्त-गीरम की ज्योति कासवर जगी रहती थी। पर पें भिद्धक-भीड़ सदैव लगी रहती थी।

जीवन का फल गुद्ध पूर्य पितु पाय चुके थे, कर पूरे सब काम छलीन कहाय चुके थे। सुन्दर स्वर्ग समान विज्ञास विस्तार चुके थे, हा, हम उन का अन्त अनन्त निहार चुके थे।

चाँद क्रमक की पान चमा मुख्या चा का में, केवल परमाधार रहा कुतवेश्मर का में। मुख से पहली भाँति निरंकुश रहता या में, पर का देख विगाद न सुख भी कहता या में। ٤

जिनका सिव्चित कोश रिश्ता कर खाया मैंने, कर के उन की होड़ न द्रव्य कमाया मैंने। ब्रष्टका हेकड़ हास नहीं पहचाना मैंने, पटती का परिखास कठोर न जाना मैंने,

. .

चेते चाकर चोर पुराती बान विशादी, दिया दिवाला काद चनी दूकान विशादी। आधे दास चुकाय बदा की बाल विशादी, होड धर्म का पन्य प्रयाविस्थाद विशादी।

धारफे हिमारिहार द्या कर दाम न छोड़े। छीन लिये धन धार, मान धानिस्तान छोड़े। धारान धधा न एक विभूष्ण वस्त्र न छोड़े। भाम रहा निस्पाधि पुलिस ने सस्त्र न छोड़े।

न्याय-सदन में जाय दित कहाय चुका हूं, सब देकर इन्सालबेयट पद पाय चुका हूं। जयने घर की जाप बिमूर्ति उदाय चुका हूं। पर सकट से दाय न पियड खुदाय चुका हूं।

चैठ बहे सुरा मोड़ निरम्तर व्याने वाले, सुनते नहीं प्रणाम खुट कर खाने वाले। कगल रहे दुर्वाए बहाई करने वाले, कहते हैं बिन बात कदी मैं मरने वाले।

कितता मुनेन लोग व नामी किव कहते हैं। 'अब न विद्या, विद्यान-ज्योम का रिव कहते हैं। धर्मपुरन्धर धीर न बन्दी जन कहते हैं, मुक्त को सब कगाल, धनी निर्धन कहते हैं। हाय विस्तृ विख्यात आज विषरीत हुआ है, मन विशुद्ध निश्शंक महा भयमीत हुआ है। पुरत दृश्दि को मार सड़े रस मंग हुआ है, जीवन का मन देख सदाशिव तंग हुआ है।

प्रतिभाको प्रतिबाद प्रचरड पद्माइ चुका है,

जार को जपमान कर्तक तताह चुका है। पौरपका सिर बीच निरुद्यम कोड चुका है, विशद हमें का रक्त निराद नियोद चुका है।

दरसे देश टदास, जाति अनुकून नहीं हैं, शतु करें वग्हास, मित्र सुरम्मल नहीं हैं। अनुचित नावेदार कहें कुछ मेल नहीं हैं, करेंद्र हेस सोल मुमलि का रोल नहीं हैं।

28

मझल का रिपु घोर जमझल घेर रहा है, विषम शास के बीज विभाग बखेर रहा है। होन, मलीन, कुटुम्ब कुगति को कोस रहा है, सब के कबट अदम्य दरिद्र मसोस रहा है।

दुखड़ों की भरमार यहाँ मुख-साज नहीं है, किस का गोरस, भाग, मुठी-भर नाज नहीं है। भटकें विषड़े धार धुने पट पास नहीं है, इनवे-भर में कीन अपीर, दशस नहीं है।

१७

मक्की, मटरा, मीठ सुनाय क्या लेते हैं, श्रयवा रूखे रोट नमक से राग जेते हैं। सक्तू: दक्षिया, दाल, पेट में भर लेते हैं, गावर, मूली पाग, कलंवा कर लेते हैं। षालक चोटो धान-पान को अब्ह जाते हैं, खेल-धिन-धिने देख पिछाड़ी पढ़ जाते हैं। वे मनमानी बस्तु न पाकर रोजाते हैं, हाय, हमारे साल सुबब्ते सो जाते हैं।

हिस से अंकट-मार उतार न लेगा कोई, मुक्त को एक खदान उचार न देगा कोई। करुशा-सागर थीर इता न करेगा कोई, इस दुध्यमों के पेट न द्वाय सरेगा कोई,

फूलफूल कर फूल, फली, फल खाने वाले, व्यक्तम, पाक, प्रसाद यथाक्षि पाने बाले। गोरम बादि बनेक ग्रुट्ट रस पीने वाले। हाय, हुये हम शाक, चनों पर जीने वाले।

२१
पर में फुरहे, फोट, सल्के सिस जाते हैं।
इतरफ के दो-चार टके यों मिस जाते हैं।
अब कुछ पैसे हाथ शाम तक था जाते हैं।
तथ उनका सामान मैंगा कर खा जाते हैं।

लक्के सकदी बीत-बीन कर ला देते हैं, इंधन-भर का काम भावरय पता देते हैं, पुद्र चया जल होता पड़ी से भर देते हैं, मॉग-मॉग कर द्वाल, महेरी कर देते हैं,

ठाहरती का ठीर मैंगेनू मॉग लिखा है, छोटा-सा विरमाल प्रगना टॉम लिया है। मूदद बोरे येच उसारा छवा लिया है, केवल कोठा एक दुवारा दवा लिया है।

## शहर-सबंस्थ )

58

द्धल्पर में किन बॉस, पुने ऐरस्ट पड़े हैं, बरतन का क्या काम, वर्कों के खरड पड़े हैं। खाट कहाँ इस-त्रीम फटे-से टाट पड़े हैं, बिक्टिया की सिंह फोड़ बटीले पाट पड़े हैं।

3.8

सरही का प्रतियोग म उप्य विलास मिलेगा, गरमी का प्रतिकार न शीवन बास मिलेगा। घेर रही घरसात म उत्तम ठीर मिलेगा, इा, रॉडहर को होड़ कहाँ घर और मिलेगा।

26

वादन फेहरिन्नाद सुनाचे बरस रहे हैं, चहुँ दिस विद्युद्दरग दीवृद्धे दरस रहे हैं। निगत छत्त के छेद कीच जल क्षीड़ रहे हैं, इन्द्रदेग गढ़ घोर प्रतय का चोड़ रहे हैं।

e),

दिया जले किस माँठि वेल को दाम नहीं है, इन्द्रके मच्छर-डाँस कहीं खाराम नहीं है। किसल पड़े दीवार यहाँ सन्देह नहीं है, कर दे विनयाँदाल नहीं वो मह नहीं है।

धीत गई अब रात महा सम दूर हुआ है, संकटका कुल हाय व चकनाचूर हुआ है। आज भयंकर नद्र रूप उपवास हुआ है, हाहम सबका धोरनरक में बास हुआ है,

3,5

लड़ते हैं मत पत्य परस्पर मेन नहीं है, सरव समातन धर्म कपट का खेन नहीं है। सुबुध साधु-सल्कार कहीं खबशिष्ट नहीं है, रुपियों में मिन माल डचकना इंप्ट नहीं है। 30

जैसे भारत-प्रक्र, धर्मधारी मिस्टर हैं, यानेशन, वकील, डान्टर वेरिस्टर हैं! वेसे उन की भाँति प्रतिष्ठा पासकते हैं, क्या थीं मुमन्से एंक कमाई खा सकते हैं।

वैदिक दल में दाल-मान कुछ भी न मिलेगा। पीनपाथ नित्तार द्वन को थी न मिलेगा। मृति महिमालेकार महा गीरव न मिलेगा, भोतन-बरुव, संसेर गण बैमव न मिलेगा।

35

वपित्ता सन्दुन्य विराप से ने सकता हूँ, धन्यवाद प्रभु गाड-तनय को दे सकता हूँ। धन-गौरत-सन्दन्न पुरोहित हो सकता हूँ। पर क्या अपना धर्म पेट पर खो सकता हूँ।

23

मामाजिक बल पाय फूल-सा खिल सकता हूँ, योग-समाधि लगाय शहा से मिल सकता हूँ। हाद समावनधर्म प्वान में घर सकता हूँ, हा, बिन भोजन-बल कहो क्या कर सकता हूँ।

देशभ्यकि का प्रयम्प्रसाद पथा सकता हूँ, दिशापन से दाम कमाय यथा सकता हूँ, तीतुप लीखा मॉलिभ्मॉिंड की रच सकता हूँ, भिर क्यार्भे काप्श्रम्भाप से क्य सकता हूँ। ३४

जो जगनी पर बीज पाप के बी न सकेगा, जिस का सत्य विचार धर्म की रती न सकेगा। जो विधि के विपरीत जुनाती ही न सकेगा, यह कमाल-कुनीन सहा थीं री न सकेगा। 36

आज अधम आलस्य-अधुर से ढरना छोड़ा, दराय की अपनाय उपाय न करना छोड़ा। मन में भय-संकोष अमंगल भरना छोड़ा। धन्न मिला भरपेट चुवातुर गरना छोड़ा।

# भारतोदय

8

प्रक्राचारी प्रका-विद्या का विशाद विशाद या, धर्मभारी, धीन, योगी सर्वसद्गुख-वास था । कर्मचीरों में प्रकाषी पर निरा निकास या, क्रीद्यानदर्षि स्वामी सिंद सिसका नाम था। बीज विद्या के उसी का पुख्य-गीठव बीगया, देखको लोगो दुवाय थारतोदय होगया ।

सरवादी वीर था जो बाचिक संमान का, साइको पाण किसी को भी न जिस के फाम का ! प्राण्डे प्रोमी का जो प्रेम के परिखास का, प्या दया-जानन्द-चारी पीर था बद नास का। धन्य सिंह्यहा-सुघा से धर्म का गुरुष धोगया, देखतो लोगो दुवारा भारदीहय होगया!

₹

सापु-मार्का में सुयोगी संवाभी बढ़ने लगे। सम्यता की सीढ़ियों में सुरमा चढ़ने लगे। वेद-मंत्रों को विवेकी प्रेम में चढ़ने लगे। सच्चकों की झावियों में शुल्से पढ़ने लगे। मारवी जागी कविया का कुनाहल सोगया, देखलो लोगी दुवारा भारतीद्वय होगया। कामका विद्यान-नादी सुष्टि की करने लगे, भ्यान द्वारा चारका में भ्येब की घरने लगे। श्वातकी, पापी, प्रमादी बाद से बरने लगे। श्वन्यविश्यादी समादे भूत में बरने लगे। भूति विध्या की बहादी दम्म दाहक रोगया, देखनो लोगो तुबारा मारवीदय दोगया।

सर्क-कंक्षा के करों के काइते बसने सो, युष्टियों की काम बेदी जालिया जलने सते। युष्ट के पौधे कबीले फुलने करो, द्वाय इत्यादे इहीले काइकी सलने तरो, द्वाय इत्यादे इहीले काइकी सलने तरो है टेस देसे बेतना के जब विश्वीया शोगया, देखती लोगी हुयारा भारतीदय शोयया ।

तासकी थोबे मतों की भोड्-माया इट गई, देंद्र की वोली पहाड़ी संडनो से कट गई। छूवन्डेया को षाह्ली नामक लम्बी कट गई, तालची, वास्तरिख्यों की वेन-दूता यट गई। इत मूठो का बदेखा क्षूब सरवे की यया, देखती लोगों दुखारा आस्तरिब होतया।

राज-सवा की महत्ता धन्य महत्तम् है, इरह भी कोंटा नहीं है, न्याव-नह का फूल है। भावना प्यारी प्रजा की धर्म के खदुक्त है, जो पना वेरी-विशोधी हांव उसकी भूल हैं। क्या जिया वो हुप्रता का भार आकर दोगया, देखती लोगो दुखारा भारतीहब होगया। =

सत्य के साथी विवेकी मृत्यु को तरजायेंगे, ह्यान-भीता वाय मोलो का मला करजायेंगे। क्रम्य-मह्यानी व्यंधिर में पढ़े मरजायेंगे। ब्याप बूबेंगे व्यविद्या देश में मर जायेंगे। शकरानन्दी वदी हैं जान शिव को जो गया, देखलो लोगो दुवारा भारतोइय हो गया।

## भारत-भक्ति

[ इसो कविना का इह च'श 'प्र-एड प्रतिहा' शोर्षक स पृद्ध बानी हुए रूप में शहे प्रकाशित किया जा पुका है]

ę.

दवा का दान देने को जिन्होंने जन्म पारे हैं, पद्दी दिक्कन वहनाशी प्रजा के प्राय क्यारे हैं। पद्दापद मार कात हैं हित्त तो भी दमारे हैं। पद्दे वन्दी गृहों में भी प्रतायों यों पुकारे हैं। न हम प्रभुव धर्म छोड़ोंन न शहर को विसारेंगे, भलाई की न भूलेंगे तुक्ते भारत सुधारेंगे।

न पम के बज भोलां से किसी के प्राण हरते हैं, म बाकू, देश-चिद्रीही कहाने की विचरते हैं। प्रमादा बच्चाती के बराने से न बरते हैं। सनो सब न्याय के नेसी यदी उपदेश करते हैं। स्याकर दुंरत सागर में कही किसकी न तारेंग भलाई को म भूलेंगे तुमे भारत सुधारेंगे। :

विधंनी, बीर, व्यवसायी सचाई को न होड़े में, हटीले प्राण कोहेंगे । प्रजानिय दंशन्वेषा से कभी सुरादा न मोड़े में, दवा दुर्नीकि-मामिन के द्वाहल को नियोहें में, सड़ेंगे लोभ लेका के जुटरो से न हारेंगे, भलाई को न मुलेंगे जुफे भारत सुधारेंगे ।

ĕ

मुधी सम्राट अपने के प्रवन्धों को टटोलेंगे, प्रजा की अर्फि को हितकी नुला पर ठीक नोलेंगे। टिफाने की ठनाठम से ठगी की पीका खोलेंग, करेंगे प्रेम की पूजा रसीके बोलेंग के स्वादेश पायोड़े गरियो वेन्से समाजी में न मारेंगे, भलाई को न भूलेंगे तुके भारत सुखारेंगे।

3

द्या वपदेश के द्वारा, फलेकी देव-दूवों की, दमारे मेल में माया, मिलेकी व्यव च उत्तों की। करेंगे नारि-वर सेवा, सदावारी सपूर्वी की, प्रतामकी पुजा, न होनी प्रत्युतों की। महीचर जाति के सिर से व्यविद्या का उतारेंगे, भलाई की न भूलेंगे ठुके भारत सुवारेंगे।

मवो की ब्योर पन्धी की बलल बोबी इहारेंगे कहती कुछ होना की ब्यहीपाई खुड़ होंगे। मेरी के साथ जीतों के जुड़े गार्व हुए होंगे। मेरी के साथ जीतों के जुड़े गार्व हुए होंगे। सावता में बहु बहु के स्वादन को जुड़ारेंगे। सावता मार्थ ब्यह्मे को धरावल पर प्रचारेंगे, मलाई को म मूलेंगे हुके सावत सुर्थारेंगे।

न चोरी माल मारेगी म जाशी मन मनावेगी, म फलकर फूट फेनेजी न फोफ्ट फनफनावेगी। जुझा की हार-मीतों में न गींगी उत्तरसावायोगी म मारकहा किसी के भी यदन में गनवनावेगी। म बादी चौर प्रतिवादी बढ़े यह की ममारेंगे, भलाई की न मुंचेंगे तुके सारत सुधारेग।

करेंने व्यार भोरस ये न गोकुल को कटावेंने, महामारी प्रचरकी के महाबल को चटावेंने। अधिकम-मुन्द वी चरची न मेंहगी को चटावेंने, कुचाली काल की सारी सुचालों को हटावेंने। असी परकरनता ठमकी व चेरे पम पतारंगे, भलाई को न मूलंगे सुभी मारस सुघारेंगे।

सिलाकर सर्व तम्त्री से पहेंगे येद चारों को, प्रमाणी की कसीटी ये करोंगे सहित्यारों की। समक कर सुध्टि सारी के सरे-तरोटे विकारों को। महा विहान सप्टा का दिसादेंगे दुलारों की। तपोधन प्रकविद्या के लिए सर्वस्य वारंगे, भलाई को न भलेंगे तुक्ते भारत सुधारेंगे।

बदेगा मान पहला-सा शिरोमणि प्रन्यकारी का, म अब देवह देवों के जिदेगा अम स्वारों का। करेंगे वेव यन्त्री से ग्रही का खोर चरारी का, न रेसा थीज कर्कों में दियेगा दल लवारों का। जगाकर च्योति ज्योतिष की पत्ताप्तक की विचारी, असाई की हा मुलेंगे तुमी गारत स्वारंत। फलेगी फुलकर खेती क्षेत्रसानों के कूमारों की, घटेगी अन नहीं पूंजी रारे दकानदारों की। बदा देगी फलाकारी कमाई सिल्पकारों की। बहुई लोक में होगी सुलक्ष्य होनदारों की। खुलेगा द्वार खाम का प्रथा ऐसी प्रसारों, अलाई की न भूलेंगे तुम्हें आरत सुधारेंगे।

## १२

धुरीला याजिकायाँ को लिखायँने पढ़ायँने, न कौरी कर्कशायाँ को छुया गहने गढ़ायँने। प्रयोग्ण को प्रतिष्ठा के महायक पर वहायँने, सत्ती के प्रेम को पहुंची प्रशंसा से बहुायँनी। द्याकर देवियाँ को याँ दया करके हुआरेंगे। मलाई को न गुलेंगे मुक्ते भारत सुधारंगे।

88

बानुरिकत योग के द्वारा बतुयम से सुवर होंगे, सुकर्मों के सहारे से मनोरथ सिद्ध कर होंगे। स्वदेशी माल से छोटे-बड़े भणवार भर होंगे, बड़ों की मांति कनति के शिखर पर पर पर होंगे सुखी ही हु:स्व-दातक के महोदर को विदारेंगे, भक्ताई को म भुजेंगे तुम्हें भारत सुभारेंगे।

धरे रंग वह गया पीला कलेवर लाल वेरे का, नहीं कुल-केमरी गत्ने किसी मुपाल तेरे का। उनाला क्षय नहीं होता गुरुट रिव चाल वेरे का। न छोड़ा हाथ महाने विवक भी भान नेरे का। बरे मत इस कायोगित के प्रपत्नों की पनारेंगे, भनाई की न भूलेंगे तुम्ह भारत सुपारेंगे हो

# परोपकारी क्या है ?

[ इर० काचार्य हो पँ० पद्मसिह्यमी के सम्मादहत में प्रिशेषकारी' नायक एक मासिक पत्र क्षश्रेयर से १६०७ ई० में अकारित हुम, या, उससे पहले कह में दह कविता हुनी थी। ]

1

निरसंड सत्यवादो सेवक अरेसा का है, प्रन्यात परापाती नक्षोपदेश का है। सीमार का नेंगाती साधी स्वदेश का है, त्यासा प्रतापसाती त्यारे प्रतेश का है। कादसी है दग का सान-स्थन-विहारी, रोठर संस्वती का बर है परीपकारी।

-

विद्यान गुद्ध वाघक अञ्चानन्यार का है। देखो असीमकागर गहरे विचार का है। अवतार तर्कमूलक सद्धमें भार का है, सीधा विग्रद्ध साधन सबके भुवार का है। वेदिक सभाज का है सन्मित्र धीर भागी, शंकर सरहरती का वर है पीरोकारी।

2

षाहुन्य सद्गुणों का दुर्मिल दोव का है, क्षिपकार है छ्या का पविकार रोग का है। मुख्य मंजु षोग का है यस ष्यामुलेष का है, प्रिय पद्माग-क्यों रस पद्म-कोष का है। तो, सामु-चंचरीको यह मेट है वुन्हारी, शंकर सरस्वती का यह है परीपकारी। जो शक्तिशर्वरी से मन को मिला रहा है। विन्ता-कोरती के छुत्र को निला रहा है। कविया-कुमोदनी को कलियों खिला रहा है। पीपूप नव रसों का हमको पिला रहा है। घह चन्द्रमा यही है साहित्य ब्वोमचारी, शंकर सरस्वती का बर है परोकारी ।

#### 3/

श्र'नार का विपेता शोणित नियोद हेगी, फीटिल्प बॉक्यन के बर पेट जोड़ हेगी। कामादि के कटीले सन जोड़ वोड़ हेगी। बातस्य को ब्रह्मता जीता न छोड़ हेगी। पासपर-बारिकनी है इसकी कता-कटारी, शंकर सरस्थती का बर है परोपकारी

### Ę

प्राचीन प्रस्तकों से अपवार अर चुका है, चतुभूत च्यागमों का भून प्यान घर चुका है। भाषा धुवारंग का संकल्प कर चुका है, कुरिसत कथानकों के परिकर कतर चुका है। इसने महज्जां की महिमा गुँधी उचारी, शंकर सन्धती का यर है परीपकारी

### কা

जिसके लिए बारोगी बटकल लगा वहें हैं, बिसके लिए प्रमारी घन को ठगा रहे हैं। अमन्मानिन से मुनाकर विसको जवार है हैं, अचतार दून बिसके यग को गगा रहे हैं, उस देन की दिगारी इसने विपूचि सारी, राकर सरस्वती का वर है, स्टोयकारी। 2

जो मूट्-मण्डली के व्यागे बड़े हुए हैं। जो होकरें हमों की साते सदे हुए हैं। जो जन्म-कुपरली में दूने पड़े हुए हैं, जो इल इल्तल्यों में लच्च महे हुए हैं। हमडी बटक व्लूची इसने मलीस माठी, शंकर सरस्वती का वर है परीपकारी।

ક

भी लोग भंगारों के मरण्डे रक्षा रहे हैं, भगदे बहा-बड़ा कर ख़रके छुड़ा रहे हैं। पित पात ज्याने की रस्से जुड़ा रहे हैं, हा, एकता-सरी को किसमें छुड़ा रहे हैं। बहु नाशा-दन इषको दे बैर-बारि हारी, शंकर सारक्षी का बर है परोपकारी।

80

को सर्वनाशन्तर में जीवन जुवो जुका है, दुरहेंव का सकाया दिननात रो जुका है। कंगाल मन्द्रभागी छुका को विभो जुका है। स्रोक्ट स्वतन्त्रता को परतन्त्र हो जुका है। क्ष देश को भलों है इसने नहीं विसारी, रोकर सरहरती का बर है परीपकारी।

4.1

निर्दोप बेद-विचा सब को सिखा रहा है। विद्यान-दोषकों में वन कर शिखा रहा है। जिसके मुक्तेयकों से लक्ष्य लिखा रहा है, कम्म देन मागरी के रूपक दिशा रहा है। 'इसके महाशर्मा की टक्क्सल है करारी, रांकर सरस्वची का वर है परीपकारी। क या चढ़ा रहा है गुख गेह झानियों को, नीचा (मरा रहा है मिध्यामिमानियों को। ब्राइर दिला रहा है निष्काम दानियों को। मूठी बता रहा है निष्काम दानियों को। इसका विवेक-चल है पूरा प्रयादन्त्रारी। सकर सरस्वती का वर है परीपकारी।

### १३

श्रविकरप योग-गल की जिनमें प्रधानता है, उन सिद्ध योगियों को निकंप्य जानता है। निवा-विशारपों के उद्युख बखानता है, धारारील सण्जनों को सम्मित्र भानता है। इसको नहीं सुहांछे ठग, धालसी, अनरी, शंकर सरस्वी का वर है परीपकारी।

### १४

जिसकी दयानुता ने जानन्द्र-कल दिया है, जिसकी प्रमीणना ने विज्ञानश्य िया है। क्रिसकी ग्रहानना ने सन्पूर यश लिया है, जिसकी ज्याश्या ने सब का भला किया है। है इटर्टेब इसका, वह बाल म्हायारी, श्रीकर सरस्वती का बग है परीपकारी।

#### - 83

विधवा बड़े वरों की सदिया घटा रही हैं, गार्चे गज़े कटाठी चरकी चटा रही हैं। वार्ते विदेशियों की सौदा पटा रही हैं, देसी सुपाल्जों से हमको हटा रही हैं, ऐसी कड़ी कुचार्जे इसको जगें न प्यारी, शंकर सरस्वती का वर है परोपकारी। रस भंग तुकड़ों के खासन रसाइ देगा, कविता कलिंद्विनी को लम्बी लवाइ देगा। वर्षट गायकों के सुराहे विगाइ देगा, करावाल तोड़ देगा फिर ढोल फाइ देगा। कविराज को करेगा गुण-मान से सुरागरी, शंकर सरस्वती का बर है परीककारी।

### १७

सिङ्की सङ्क बनाकर श्रव बन बला चुके हैं। इठ-फोल में कुमति के गोले गला चुके हैं। मर-सेतु पर फफ़क्की गाड़ी चला चुके हैं। गों ऐंठ रेलेब के दल बलबला चुके हैं। इसकी नहीं सुहाती इस माबि की सवारी। शंकर सरस्वती का वर है परोपकारी।

# मेरा महत्व

मगलमूल महेश मुक्ति-दाता शंकर है, शकरका उपदेश महाविद्या का घर है। शंकर जगदाधार तुके में जान चुका हूँ, इन्नित का अवतार बेद को मान चुका हूँ।

मेरा विशद विचार भारती का मन्दिर है, जिसमें वन्य-विकार कल्पना-सा अस्थिर है। प्रतिभा का परिवार उसी में रोल रहा है, अवनति को ससार-कृप में ठेल रहा है।

रहे निरन्तर साथ धर्म दश लक्षण घारी. पकड़ रहा है हाथ सुकर्मोदय हितकारी। प्रतिदिन पाँची याग यथाविधि करता हँ मैं. सक्ल कामना त्याम स्वतंत्र विचरताहँ मैं।

सारधीन हरवाद छोड़ जाचरण सघारे. छल, पाखरड, प्रमाद विशेष-विलास विसार। मन में पाप-कलाप कुमतिका वास नहीं है, मदन, मोह, सन्ताप, कुलच्या पास नहीं हैं।

मुक्त में ज्ञान, विराग चुद्ध से भी बद्द कर है। अधिनाशी अनुराग असीम अहिंसा पर है। निरख न्याय की रीति मुके सब राम कहेंगे, परख अनुही नीति सुधी धनस्याम कहेंगे।

रोग-हीन बलवान, मनोहर मेरा तन है, निश्चल प्रोम-प्रधान सत्य-सम्पादक सन है। निर्मल कर्म, विचार, वचन में दोव कहाँ है. मुद्ग-सा धन्य चदार क्षम्य मृदु घोष कहाँ है।

बीतराम बिन रोप एक मुनि-नायक पाया, निग्रापन का दोप उसे गुरु मान सिटाया। यशपि सिद्ध स्वतंत्र जगदुगुरु कहलाता है, तो भी गुरुगुख-मंत्र मान मन षहलाता हूँ।

दु:ख-ह्व सब श्रङ्ग अविद्या के ,यहचाने, सुल-सम्पन्न प्रसंग अर्थ अपरा के जाने। दोनों पर श्राधिकार पराविद्या करती है, श्रसिलानन्द अपार एकता में भरती है।

जिसकी उन्नरी जान सीधा सुमग दिखाने, जिसका कीप करान न मेन-मिनाप सिखाने। जो सन-दन की घोर नरक में ठेन रही है, बहु माया चहुं बोर सेस खुन रोन रही हैं।

80

जो सन के गुण, कमें, स्वभाव समस्त यतावे, जो धुव धर्म-कावर्म, शुभाशुभ को समकावे। जिस में जगदाकार भद्र मुख भाव भरा है, बही विविध च्यापार-परक विद्या खवरा है।

88

जीब जिसे खपनाय पूत्त-सा खिल जाता है, योग-सभाधि लगाय प्रद्या से मिल जाता है। जिस में एक अनेक भावता से रहता है, उस को सत्य विवेक परा विद्या कहता है।

१२

जिस में जह चैतन्य सबैसंपात समाये, जिस फानन्य में यान्य बस्तु का योध न पाये। जिस जी में रस उक्त योग का भर आयेगा, यह मुख जीवन्युक मृत्यु से सर जावेगा।

वालक पन में रॉड्ड शिवचा की जड़ कारी, तरुख हुआ तो ऑड्-प्रीर श्रपरा की वाटी। धम तो उत्तम केस परा के बॉच रहा हूं, बुद्धा मंगल देख जरा को जॉच रहा हूं,

8

माख्यस्य प्रत मान रहे थे मेरे घर के, मैं भी गुख्नगया-गान करे था लम्बोदर के। शिशुता में वह वाल-विलास न छोड़ा मैंने, चमगा पौषन काल दम्मन्वट फोड़ा मैंने। पद्वाथा दिन-रात महाश्रम का फल पाया, निखिल तंत्र निष्णाव राजपण्डित कहलाया । लाभच का बल गय लएठ गढ़ तोड़ लिया था, बेयल गाल बनाय घना घन जोड़ लिया था।

28

रहे प्रतारक संग कपट की वेल बढ़ाई, प्रत भाये रस-रंग सहन की रही चढ़ाई। भोजन, पान, विहार यथारुचि करवाथा में, विधि-निषेध का मार न सिर पै घरनाथा में।

90

बाल-विश्वाह विशाल जाल रच वाप कमाया, प्रक्षाचर्य प्रत-फाल थुधा विषयीत गमाया। ध्ववला ने चुवचाप उठाय पछादा गुरूकी, धेटा जन कर वाप बनाय विवाहा गुरूकी।

8=

प्यारे गुर-लघु स्नोग मरे घरबार विसारे, करनी के फल भोग-भोग सुरधाम सिधारे। बनिता ने जब हाथ हटा कर छोड़ा सुम्मको, तब सुपार के साथ सुमति ने जोड़ा मुम्मको।

88

पहले वालक चार मृत्यु के सुख में काले, पिछसे कील कुमार कल्प-पादप-से पाले। जिन की धन-भण्डार जुक्त घर पाया मेरा, धन शिव ने संसार कुदुम्म बनाया मेरा।

30

जिस जीवन की चांत बुरा करती थी मेरा, बीत गया वह काल मिटा अन्पेर-ब्रॅं घेरा। पिछले कर्म-कताप बताना ठीक नहीं है, अपने मन को खाप सवाना ठीक नहीं है। हिमगिरि-ज्ञानागार घषत मेवप्त्र वनन्दा, इस में चूबक मार-मार मन रहा न गन्दा। पातक-पुष्क पजार पुरुष भरपूर किया है, ज्ञान-प्रकाश पक्षार मोह-उम दूर किया है। ₹₹

बान दिया हुठ योग अबल्ड समाधि लगाना, कर्मयोग फल-भोग असंगल-भूत भगाना। क्या मुफ-सा वर्तासद सुधारक और न होगा, होगा पर सुपसिद्ध सर्वसिरमीर न होगा।

क्या कन्ते प्रतिवाद घषन सुत्र मेरे तीखे, गोवम,कृष्ण,कणाद,पतछलि,व्यास सरीरो। युक्तिहीन नर-प्रनथ न जीने भर सकते हैं, तर्र-रात्रु मत-पन्थ भला क्या कर सकते हैं।

थन कर मेरा जोड़ श ऊत अज्ञान अड़ेगा, परिवर्त भी भय छोड़ न टेक टिकाय लड़ेगा। भिड़ा न भारतवर्म सुरार मण्डल में फोई, दिखला सका सकर्म न वैदिक दल में कोई।

मैंने श्रपुर, श्रजान, प्रमादी, पिशुन पद्धाड़े, हार गये श्रभिमान-भरे श्रवधूत-श्रवाहे। जिसकी चपता चाल देश को दल सकती है। क्या उस दल की दाल यहाँ भी गल सकती है। "

हेकड़ होड़ दबाव उलफने को आवेर्डे. पर वे सुम्हेनवाय न ऊर्चा पद पाते हैं। -जिसका घोर घमण्ड धरेलू घटजाताहै, बहु प्रचएड सहरह, हठीला हटसाताहै। ৼৢড়

ठम मेरे विषयीत बुरी बार्ने कहते हैं। परही में रखजीत बने बंठे रहते हैं। में कतिकाल-विरुद्ध प्रतापी आप हुआ हूं। पाकर जीवन शुद्ध निरा निष्पाप हुआ हूं।

रेट जी जड़मदि का कीप न पूजेगा पग मेरे,

उस अजान के दोप दिखा दूंगा बहुतेरे। जो मुक्त को गुरु मान में में के साथ रहेगा, उस पर मेरे मान-दान का हाथ रहेगा।

₹٤

में असीम अभिमान महामहिमा के बल से, डरता नहीं निदान किसी प्रतियोगी बल से। निगमागम का मर्मे विचार लिया करता हूँ, तदनुसार धृव वम्मे-प्रचार किया करता हू।

तम में रही न व्याधि,न मन में आघि रही है। रही न अन्य उपाधि,श्रनन्य समाधि रही है। अनय शिष्य को सर्व-सुवार सिखा सकता हू, अपना गीरव-गर्व श्रदस्य दिखा सकता हू।

मुक्तको साधु-समाज्ञ शुद्ध जीवन जानेया, सर्वोदिर मुनि-राज सिद्ध-मदङ्क यानेया। द्यवना नाम पवित्र प्रसिद्ध किया है सेने, शुभ चरित्र का चित्र दिराय दिया है सेने।

यद्यपि लालच हूर कर जुका हूं मैं मन से हो भी मह भरपूर मरा रहना है घन से। छोड़ दिये सुरर-भोग निपय-रस-रूदा हूँ में, रान करें सब लोग सुबरा-मधु मूखा हूँ में। वेद घौर वर्गेद पदा सकता हूं पूरे, डांग विधायक भेद रहेंगे नहीं डावूरे। तर्फ-प्रवाद-वरंग विधित्र दिखादूँ सारे, पौराणिक रस-रंग प्रसंग सिखादूँ सारे।

38

प्रन्य थिना क्रमुवाद किसी भाषा का रखली, उस के रस का रनाद राष्ट्री थीली में चराते। जो अनुचर अल्पहा न ज्यों का स्वां समभेता, वह मुझको सर्वह कहीती वर्यों समकेता।

ąχ

यदि में ज्यंत्र न जान काम कविवा सेलेवा, तो शुक्कड्-गुल मान-चान क्या मुक्ते न देता ! लेखक लेख निदार लेखनी बोह चुके हैं, सम्पादक हिय हार हेकड़ी छोड़ चुके हैं।

3,5

शिल्प-रसायन-सारकहो जिसकी सिएनावूँ, श्रीमनव श्राविष्टार श्रेतीय पर दिखलादूँ। भूमि-यान, श्रक-यान,विमान बना सकता हूँ। यंत्र सजीव समान श्रेतीव जना सकता हूँ।

गोल भूमि पर डोल-डोल सब देश निहारे, खोल गागन की पोल वेघ कर परसे हारे। स्रोक मिले बहुँ खोर कहीं खबलम्ब न पाया, विधिने जिसका छोरलुखा वह लम्ब न पाया।

देने कर स्वदेश प्रजा देशी भएटन में, किया न पञ्चुप्रयेश राजनीदरीही दल में। यद सरिता के धीर कुटी में वास करूंगा, त्याग प्रनित्य शरीर काल का प्रास करूंगा। 35

मेरा अनुसर-चक, घुटीली चाल चलेगा, रॉद-रोद कर वक इचालो को कुचलेगा। ग्रात्म इंल की दूर हुँदैश कर देवेगा, भारत में भरपूर भलाई मर देवेगा।

80

तुनकर मेरी आज अन्ती राम कहानी, धन्य-धन्य सुनिराज कहेंगे जादर दानी। पण्डित घरमोदार प्रधील प्रलाम करेंगे, ७ म्पट, जयह, जवार, दूया बदनाम करेंगे।

# मेरा मनोराज्य

मगंतमूल सन्विदानन्द, है शंकर खामी सुराकन्द। देव, रही मेरे चतुकूल, पूर करो सारे भ्रम-रात। ज्याकुल करें न पातक, रोग, जीवन-भर भोग् सुक्ष-भोग। हो सदम्युदय का जय अन्त, सुक्ति मिन्ने तब हे मगदन्द!

चेतनता न तजे विश्वाम, मनन्मपूर नाचे निष्काम। बाखी कहे बचन गम्मीर, स्टोटे कम्मी न करे शारीर। भूदकी भौति पढ़ा दो वेद, अहाजीत्र में रहे न भेद। करे निर्देक्श मायावाद, भिटे चविद्याजन्य-नमाद।

काति-भौति, मत-पन्य धनेक, दुरदुर छुआखूत को छेक। सब को कुरे विशुद्ध विवेठ, उपजे धर्म सनातन एक। जिस में सब की शक्ति समाय, में मी उस मत को अपनाय। धार विश्व की विमल विमूत्ति, सिख कहाय क्यर करत्ति। 8

हे प्रभु, द्वार दया का स्रोल, कर दो दाल मुक्ते भूगोल ! सागर सारे देश अनेक, सब का ईश वर्नुं गें एक ! रहें सहायक पांची भूठ, धार-गर बरसें तीमृत ! यिजली करें अनूठे काम, कर्तें सिद्धियों के परिखाम !

कर कुचेर को चकताचूर, घन तो कोप मरूं भरपूर। कमला कर मेरे घर बाब, जाय न अपने पठि के पास। भाँति-भाति के पत्तन-माम, वन जावें सारे सुरु-धाम। सब को मिले भेल को लूट, भिट जावे आपस की फूट।

छुल्या-कूल वहेँ ऋविराम, फूल-फर्ले कानन-आराम। प्रणी पाय शुद्ध जलवायु, मय तज भोगे वरी आयु। देशिक सन्मेलन के हेतु, बंधें सिन्धु, नदियों के सेतु। जिन के द्वारा वश्यर स्थाग, मिलें समस्य भूमि के भाग।

गाम गोल में डहें विमान, जल में वरे घने जलयान। घरणीतल पर दीहें रेल, चले अन्य याहन पॅवनेल। घने राजदध चारी और, चलें बटोहो, मिलें न चोर। सुन्दर पादप रोके पूष, दान करें जल, वापी, कृप।

फ़तें सहुदाम फे ब्यवहार, शिल्प, रसायन बढ़ें अपार । पीरुपरिक का पाय प्रकाश, उन्मित-तिली करें विकास । को मूमि पर स्वरूप लगान, जल पायें दिन मोल किसान । कपकें विकिय भीति के माल, पढ़ें न मेंहुगी और अकाल ।

भायुर्वेद विहित कविराज, साहर सब का करे इलाल। घट सदात्रत रुकें न हाथ, मर्रे न भित्रुक, दीन, धनाथ। होन्दो विद्यालय सब ठीर, खोलें श्रध्यापक सिरमीर। घरे यथाविधि विद्यान्दान, उपजावं बिदुर्पो विद्वान। सांग वेद, दर्शन, इतिहास, लिलत वाल्य, साहित्य-निलास । गिएता,नीति, वैदाव, संगीत, पढ़ें प्रजा जन बनें विनीत । सीर्से सैनिक शस्त्र-प्रयोग, वीर बने साधारण लोग । घारें टेक टिकाय कृपाण, वारें धर्मराज पर प्राता ।

88

खासिल बोलियों के महार, विद्या के रसर्न्य-विद्यार। भुवन-भारती के गृशार, रहें सुरवित अन्यागार। निकत्तें नये-नये खलवार पाठक पढ़ें विचार-विचार। सब के वर्म, कुयोग, सुयोग, प्रकट करें सम्पादक लोग।

१२

जो सदयं का सार नियोइ, परसें वन्नपात की क्षोइ। शुद्ध न्याय की करं प्रसिद्ध, वर्ने समाक्षोपक वे सिद्ध। जिन के पास न राग, न रोप, सत्य कहें सब के गुर्णकोप। ऐसे मुतल विलक प्रधान विधिननियेष का करं विधान।

. 84

युक्तिबाद-पटु निर्मय थोड, धोड, सहासरि, बाति गन्भीर । कर्म-प्रवीण, सुलीन, सपूत, परम साहसी विघरे दृत्व । सम्बदसागर परम द्वासान, नीवि-विशास्त्र नगाय-निधान । पर-हितकारी सरकवि राज, सब से हो सगठित समाज।

68

न्यायाधीस बड़े पद पाय, करें ठीक सारालिक न्याय। चाकर चत्तें न टेदी चाल, खाय न चक्र धूंस का माल १ लड़ें न ऊत अशिधित लोग, चत्तें न जाल-मरेश्वाभियोग। प्रजा-प्ररोहित, धीर वर्फल, यने स न्याथ-विधिन के भील।

88

हेत-मेन का बढ़े प्रचार, तजें प्रवास्क अस्याचार। सीख राज-पद्धति के मंत्र, तजा रहे सानन्द, भ्वतंत्र। करें न कीय महासुर मोह, उठे न अधम देश-बिद्रोह। चत्तें न इल-मट के नाराच, पिये न रक्ष प्रपंद-पिशाच। 26

रहे न कोई भी परतय, उने न नीची के पड्या। वेंग, फूट फीलगे न लाग, सार-काट फीलते न याग, चतुरतिनी चपू कर कीप, फरदे राच-मण्डल का लोप। गरज भीर-वीर धनयोर, मार्गे स्तिमट, बल्पक, बोर। १७

पकड़े व्यक्त-रास्त्र रहाजीत, वाघक हुएट रहें भयभीत। जो कर सके गराभन घोर, येन न वेंसे करण कड़ीर। राज-कर्म-पड़ीत की चूक, ओ कवि कह डाले दो हुरू। इस को मेरा चक प्रचयक, इस से कभी न देगे टरह।

द्वादा से एक घरोरे माल, एक रहे दुक्तिया कताल। अपना कर ऐसे दो देश, में न कहाज अन्य मरेसा। जिस आलस्य-नास के पात, दीर्घसूनता करे वितास। ऐसे दल का इस्य निहार, दूर रहें व्यारे परिवार।

चाडुकार, बिह, पढ, सपाट, ऑह, भगविचे, भट डम, भाट । पाखंडी, तल, पिशुन, कलाल, सर का सग वजे कुलपाल । बहारी, जाह, पधिक, ठम, चोर, खपम, ब्याततायी, कुलपोर । कोल्प, लक्पट, लठ, तबार, पढे व ऐसे ब्यहर असार ।

हिंसक लोग ष्टपालु कहाय, ग्रुद्ध निशसिप भोजन पाय। करें हुग्य, ग्रुट से तन पीन, कभी न मारें ग्राग, मृग, मीन। करें हुमारी जिसकी चाह, रचे दसी के साथ विवाह। यथे न पारे वर के साथ, निकेत जुटे नर के हाय।

घरें न भीर घनी बहु बार, रहें न विच विद्यान हमार। करें म विधवानुन्द विलाप, वहें न गर्म-रतन का पाप। हमें म कुलटा के रस-रंग, करें न माण्यता मतिमंग। मायिक ग्रंत की लगे न खूल, कायर करें न कल्पित भूत। 25

मात, पिता, गुरु, भूपित, मित्र, सिद्ध-प्रसिद्ध, पवित्र बरित्र। गएय गुरुषी जन, घन्य घनेश, सम्बन्ध मान करें सब देश। प्रन्थकार, किन, कीथिद, छात्र, ऋध्यायन, मट, साधु, सुपान। पित्रकार, गायक, नट, घार, सब को मिला करें उपहार।

जो जागतम्या को छर धार, करें खलीकिक आविष्कार। इन देवों के दर्शन पाय, पूजा करूं किरीट मुकाय। जो निर्शक नामी कविषाज, खाय निहारे शत-समाज। करें प्रदन्धों के ग्रुख-गान, बह पाये दरवारी दान।

षटे न भंगल प्रस्य प्रकार, बड़ेन पापजन्य परिवार। भाव सत्ययुगका भरजाय, कलियुगकी वाली मर जाय। यों सामाजिक घम पनार, कर्कप्रज्ञा पर पूरा प्यार। परड़ेन्याय नीति का हाय, विचरे दशकदया के साथ।

र्धः नानाविधि विभाग संयोग, दिल्य टरय देरें सब सोग। घरें सुकृति का सीठा नाम, समकें मुक्ते दूसरा राम। क्या वकवाद किया वेजोद, वस होती विदियों की होड़। धार मन्द्रनामी मुख्य सीता, होरी सनक सुनेगा कीत।

पाया घोर नरक में वास, धीते हायन हाय पचास। इस पहुँचा है इश्विस काल, क्या होगा यन कर भूपाल। इस हो सब से नाता तोड़, यन्त्रन रूप दुशहा छोड़। रे मन, हान-सिन्धु के मीन, हो जा परनतत्व में लीन।

# वायस-विजय

पिरहरताल विद्यासमां का बनाया सुप्रसिद्ध 'पष्ठनेत्र' राजनीति पिपयक एक सरहार प्रस्थ है। इसके कई भाषाओं में अनुवाद ही चुके हैं। हिन्दी में भी यब-तन लोगों ने बद्यानवाद किए हैं। नक बन्ध संस्कृत में गरापशमय है, इसकी संस्कृत बड़ी सरल और मनोहर है। यह अनेक मन्यों से संबद्ध करके लिखा गया है। सोमदेव सह के प्रसिद्ध 'कवासरिस्मागर' की इसमें कई कड़ानियाँ हैं। चाराक्चनीति, माघ, गीता, भारत आदि के श्लोकों को समवित स्थानों पर संग्रह किया है। इस के 'मित्रमेद', 'नित्रसंग्राप्ति', 'काकीलकीय', 'द्यपरास्तितकारक' चौर 'लब्द-प्रणाश' ये पाँच प्रकरण हैं । पांची में मीति विषय में 'काकोल होय' शकरण वडा भन्य है। उसी का यह संच पत पद्मानुबाद बीर छन्दों में है। 'का कोल-कीय' प्रकरण में कीचां और उल्लंभी की लड़ाई का हाल है। इस खड़ाई में बायस (की चा) की जीव हुई, इसी से इस कविता का नाम 'वायस-विजय' रक्या गया है।

'यायत-विजय' की सहित्य कथा इस प्रकार है—यक बड़के वृद्धपर कीओं का राजा 'मेपस्य' रहा करता था; औरएक पहाड़ की मुक्त में 'अदि-मदेन' नामक उल्लुओं का राजा रहता था। अरिमदेन सदा उस बड़के तले रात में व्याकर जिस किसी कीए को पाजा उसी की पड़ड़ कर खाजावा । इस वरह वसने बहुवन्से कौजों का नाश किया। अन्त में भेववणें ने अपने मन्त्रियों से सलाह की कि सन्धि आदि गुणों में से सिक्स अववर्षन करना वाहिये ? सेघवणें के मन्त्रियों ने कम से सन्धि आदि शु के सम्मतियों रें, पर अन्त में उसने अपने यिवा के मन्त्री रियरजीयी की राय से हूँ भीभाष (शत्रु की अपना विश्वास मिलाकर, उसने मन्त्री आदिकों में मेन येवा कर सम्भी सिक्स कर पार्थ सिद्ध करना) का आव्रयण करके यिवा य पार्थ है

स्थिरजीवी ने सलाह दी कि तुम मुझे वायल करके यहाँ से भाग जाको । राजिम वल्लुकराज खावेगा तो उससे खात-चीत करके उस पर विश्वाम जमाउँगा चौर उन्हों में पुसकर वनका नाम करूँगा। स्थिरजीवी ने ऐसा ही किया। उन्हों के द्वार पर लकड़ियों को इकट्टी करके उस में खाग देवी, जिससे सम उल्लू नष्ट होगए!

जन्मी का श्रीरमर्दन के पाँच मन्त्री थे, जनमें रक्षण्च सर्वीचम था, उदले यह राय दी कि यह विपकी है, इसे मार देना चादिए, इसी में करवाण है। अच्य मन्त्रियों ने सलाह दी कि नहीं शारणागत को नहीं मारना चाहिए। यही सलाह बल्का(क ने मानती, इससे रक्षाच उसके पास से पला गया और वह सपरियार नष्ट हुआ। ]

श शंकर के उस कररोप का घीर धुरन्यर घरिये प्यान, जिस ने नोगें में अपजाया अविचन मार-काट का द्वान। परिडतराज विद्यारामां के 'वञ्चतन्त्र' की पाय विस्तृति, देखों, अजयेशी कविवा में काक-उन्होंने की करतृति। जिस का वैरी भित्र बनेगा उस का कर देगा संहान, मूँक दिया कपटी कीए ने छल पर उस्सू का वरिवार 1 प्रयल श्रृष्ट के सर्वनास का सीरते-समझी सहज उवाब, वारो, बाज खनीरती आस्ता खाओ,गान्नी दोल बताय।

एक बड़ा बड़ या दिख्य में महिलागेत्य नगर के पास, बायल-राज बसे था उपपे मेयवर्ष्य रलक्षश्चित उदास 1 इन कीओं के राजु प्रताने भिरिनाहर में गुप्त सचैव, उत्तमाती उल्लू रहते थे खरिमईन सम्राट समेत ।

दिन के साधु शत के बाजू उन्लू उन्हें थे पहें और, पेर-पेर सोवे छोड़ों को पायल करते थे छुल-पोर । कॉड-कॉड कर फान जनाये सहते रहे मयानक नार, बीर इंदियों से बयने को कातर करने तमे विवार ।

सबसे पहले शोकसभा में बोला व्याहुल बायम-राज, संकट के कारण की कार्टे ऐसी बात विचारी बात । क्वोंकि नहीं जो रोक सकेगा रोग खोर केरी की बाद, वेदोना कस के प्राची की दूर करेंगे तब से काड़।

जिनके क्रोहू की लाली से सारा पेड़ होगया लाल, इत त्यारों के हाय । पड़े हैं पड़तर, पड़ते, पेरा विशाल। कड़वा-पड़्या थया न कोई फूटे खपड़े पड़े खनेक, जो ऐसा ही काल रहा वो जीवा नहीं रहेगा एक।

दिन में निमु का दुर्ग न देशा हम सब रहे रात-भर अन्ध, नीच उत्त्कों से बचने का किस काशल से करें प्रधन्त । धोतो, विमह, सन्धि, चढ़ाई, आसन, संत्रय. हीभीमान, इनमें से किस विधि के हारा करें वैरियों से बरताव ! :

धीरज धार समासद भीले सुनकर मेघराएँ की बात, सन्द्रमन्द्रियों के रोकेंगे नाथ, उन्तुकों के खतवात । प्रवस्तर पाय न सुकें जिनको हितसाधन केंचिविध विधान, ऐसे गिठवोला सचिवां को राजा समसे शतु समान।

राजा और प्रजा की बावें सुन बोला वस्त्रीविक्ष सुरस्त, बलवानो से बैर किया तो सबका ब्या जानेगा अन्त । हार-हार कर देख पुके ही जिसकी मार-वाड़ के दंग, विप्रह करना ठीज न होगा उस वस्त्रक वर्श के संग । १०

श्रीसर्वत सं बुद्ध चला तो कभी नहीं होता कश्याध, सन्धि-प्रयोग वचा सकता है निस्सन्देह इनारे प्राय । जो रखत्रीत महा विजयों से कर लेता है मेल-भिजाद, इस राजा से जा मिलते हैं अन्य विरोधी अपने आप।

98

यह क्षत्रकर संजीवी थोला वहले सन्त्री के प्रतिकृत, रिष्ठ को सन्धि-संदेशा हेना, वेन, न होना संगलपूता। स्वाज दिवाकर के छिपवे ही रात चाँदनी में रख रोप, विमह के बल से खलदन को मारो कार-कार कर कोच।

तिप्यावादी, भीर, प्रमादी, खब्द, लालची, जुरुष्तां, चीर, स्थागत्याग तनः प्राण समर में आगीने विषये दे की स्थार । मेल-मात्त का नाम खिया वी खरि की खौर बहेगा रीद, मार पहेगा लुट बावंगा, प्रमु क बलचेमन का कोप। । ३

यह मुनकर बोला अनुजीबी दोनों सिषवा के जिपरीत, सन्धि और विग्रह के द्वारा होगी वहीं हमारी जीत।

क्षत्रजीवी, सर्जावी, अनुजांनी श्रीर अर्जावी सेयन्त्वीं के मन्त्रियों के नाम हैं।

मेरा मन्त्र मानलो स्वामी उर में बान घर्म को धार, चल पेरो वेरी के गड़ को करनो हम सबका ब्रद्धार ।

£8

ष्टापुस पाय प्रजीवी बोला खासन की समस्त्री सुरक्षान, दिग्रह, सन्यि, यान तीनों का उत्तरा निक्तेगा परिणाम । देश क्षोड़कर कर न सकोगे दारख दुश्य प्रजा का दूर, देव, इसी गढ़ में इल-वल के साथ डवाय करी भरपूर।

१४

सुनहर किया चिरंजीविड ने संवयम् कक मन्त्र प्रकारा, विष्रह, सन्धि, यान, घासन से होगा नहीं रातु छ। नारा। जो मिल जाय हमारे इल में मेना सहित क्रन्य अपात, सो इस क्रस्मिर्डन का स्वामी, कर सक्त हो वरटाडाल।

भिन्त-भिन्त पांचों की वार्ते सुनकर, कर प्रखास कांकरा। वृद्ध स्थिरजीवी + से बोला षत्र ट्रस्ट आप नरें उपवेश। प्रख्यरलोक अनेरा पिता के नीति-निपुण बन्त्री हैं खार। तात, समीय मन्त्र के द्वारा दूरकरी सबके सन्तार।

समभा दो बह साबन सारे जिनवा प्रस्त करें प्रयोग, देव, आप दो के धनुगामी होकर जीतेंगे इस लीग। धीर दतादो क्यों रखते हैं हम लोगों से वेर ब्लूड, क्या दसके प्रतिकृत पड़ी दें कोई काकजाति की जुक।

सुनकर दोला बुद्ध विवेती, येटा, मारी मिलकर हाय, श्रास्तिद्द को जीत सकोगे हॉबीमाव धर्म के साथ । वेर-विरोध हिपा ली अन में रिष्ठ से करो उत्परी नेल, सुभाजितक वनकर दिखलाना उसको सर्वनास हा देल।

<sup>%</sup>मेपवर्ष का सन्त्री न नेपवर्ष के विता का सचित ।

78

काक उल्को की खनवनका सुनते हैं इस मॉित प्रसंग, एक बार सम्राट्गकड़ के शासन से बिड्नाये विद्या। निर्धानन खभिनव राजा का करने लगा शकुन्त-समाज, बेनतेय को त्याग सर्वोने उन्ह्य मान लिया खगराज।

जिनके द्वारा होने को या विधिवन् बल्ल् का अभिपेक, उस मण्डल में आकर योला विद्यावादिधि वावस एक। इजड़वासी, अप्रियभाषी दिनका अन्या बृटिल, कुरूप, क्या यह नीच चल्क बनेग श्री विनतानन्दन सा भूप।

इस उत्प्रक से कभी न होगा कठिन प्रजा-वाजन का काम। इस सबका कल्याश करेगा गौरवशोल गरुड का नाम। चन्द्रभक्त बनकर खरही ने जीव लिया था वेंरी नाग, कहा सबोने इस गाथा का सार सुनावो, बोला काग।

स्वा पढ़ जाने से भागा चतुर्रन्त द्विप देश विसार, पहुँचा दूर पक पुष्कर में पानी थिया सहित परिवार । तत्तरमासी स्वरागेशों को कुचल गया यह कुन्जर-कुँड, इतहज़ में इयग्ये बाधा १३ कर-पा, फूटे सुड़ । २३

को पच रहे उन्होंने अपने वचने का यो किया उपाय अरि के उच्छाटन की भेजा लम्पकरण को दूत बनाय। यह बड़कर उँचे टीले पे बेला रे दुर्मेद गजराज, इस जलन्दर में चन्द्र-कोप से कुनवा सहित मरेगा आज।

कुष्कर योजा चन्द्र कहाँ हैं, कहा—दिखादूँ का, इस और, जाकर द्विपनायक ने देशी जल में चन्द्रविम्य की कोर। कर प्रणाम सुद्धदुम्य सिचारा, किरा न फिर हाथी मंतिमन्द, शशि की सेवा से शशको ने सर पर वास किया सानन्द। 3.8

यो महानुभावों की महिमा करती है होटों का प्राष्ट्र, हुद अर्थपति के द्वहदन से दो पक्षी को वेठे प्राष्ट्र। कहा सभा ने इस घटना को कहो ऊपाकर काप-पुडान, यो अपनी अनुसूत कथा का वावस करने लगा वहान।

25

मेरा बाँद क्षिवज्ञलक का या एक विशास युन पर वास, व्यापस में कहते-मुनन ये दिल-गिनकर जागम इतिहास । एकबार इस दोनो साथी चुगने को उठगये प्रमात, किरा म किर यह मेंने काटी सकट-पर्रा भयानक गत।

भिद्धद्दा सित्र न पाया युक्तको भीते दाइक दिवस व्यनेक, उस प्यारेक रीते घर में व्याय रहा क्रिया शारा एक । सास थिताय कपिञ्जल काया हृष्टपुष्ट कर दुर्पल देह, शक्त की देख रोप कर योजा सूद, क्षोड़ दे सेरा गेह।

₹=

रारा योला यह मेरा घर है, वेरा नहीं रहा ऋषिकार, वरु-कोटर का न्याय न होगा नीच, योसले के खनुमार । सरिता, खेतु, घाट, पथशाला, मन्दिर, वादी, कून, तड़ाग, इनको धनकाने वाले भी नहीं बताते अपने भाग।

ર ફ

बाद-बिवाद कठे बहुतेरे, चले व्यन्त को यह नत नान, हम दोनों का न्याय करेगा, कोई सरवर्शाल विद्वात्। एक दिलाव, बरोहा धनका सुनकर घार धर्म के ठाठ, मग में जाय खरीं पर बंहा करने लगा बेद का पाठ।

क्षगोरा तीतर या वर्षाहा ।

तन ब्रातित्य चलुर्गगुर कुनवा सपतात्सा दीरी संसार, सम्य-प्रमंका सम्पादन है, इस अस्यिर जीवन का सार। वेहींका उपदेश यही है, करिये व्योरी का उपकार, बरुषक इस प्रकार की वार्ते कहने लगा पुकार-पुकार।

वर्म पीषणा भुजनर पहुँचे, यही उस पापी के पास, होनों कोले न्याय हमारा, कर हो देव, जाम कर हास । को हारे उस को रालेना, सुन दिकाल बीका मुख फेर, ज्यासिय का लालय देवे हो, हिंसक मान समें अन्येद ।

युद्ध हुआ में इस कारण से सुनता नहीं दूर की भाग, बरो न आकर मेरे आगे, कह दो क्या मत्यका है तात ! मनाइाजू सम्मुख जा चेंठे, समभे पासरही को बन्द, मार मनदा कट दोनो को वह सिलाब खागया हुएन !

लुद्र ध्वर्थपित को सेवा से समके जो न रहोगे दूर, तो एल्क राजा वनते हो सबको दुख देगा भरपूर। यो उस बायस के कहने से रहे गतकृती ही खगताय, मेववर्ष, तब से रजते हैं, उल्लु वेर हमारे साथ।

फाकराज बोला श्ररिदल का जबतक देव, न होगा हास, सम तक चोही कटबी-मरती मेरी प्रजा सहेगी शास । पूदा बोला में जीलूँगा राज को, रोल कपट का फाप, मोले मृतुर से छलियों ने छल कर छीन लिया या छाग।

राजा ने वृह कपट-फहानी, पृष्टी कहने लगा अधान, एक अबोध कुदेव कहीं से लाया या वकरे का दान । कोस-कोस पर वस सोले को, सगर्में सिले प्रवारक तीन, स्वान, वरस, दार सुनकर जनसे, पशु की छोड़गया सतिहोन। यों ठग, लंठों को ठगते हैं, छनपत की करत्ति बलाय, लघु दुर्चल भी सबल बड़े का थम करते हैं अवसर पाय ! एक्यार छोटे बिल में से निकला या अतिदर्प मुजंग, सार चॉटियों ने द्या डाले. उसके सारे घायल श्रह ।

द्मद जय बोल महामाया की, उठवैठी सब शोक विस्तार, मरिका भक्त मुक्ते वतलाओं, गारी वार-वार धिक कार। शोणिव लाय किसी का रॅंगदी: मेरा सारा स्थाम शरीर, पायल-सा मुक्तको करजायो, ऋष्यमूक भूधर पर बीर।

वृद्ध स्थिरजीवी चगुन्ना को सब ने सादर किये अखाग, फिर फटकार मार कीओं ने पूरा किया अपट का काम। ऋत्यमूक की जोर सिचारे, उस मायिक सन्त्री को छोड़, उल्ल्प्स्भु से गुरुवरों ने सारा हाल कहा करजोड़।

फश्फडाय कर परा प्रमादी, व्यरिमर्दन दीड़ा कर कोष उत्त उल्लों के हुल्लड़ ने बाकर पेर लिया न्यपीय ! 'काट-काट मारो कीओं की' कहवा था उल्लु प्रत्येक, स्रोज-खीज कर हारे सारे. बद पर बायस मिला न एक।

डल्ल् बोले, अन्य दुर्ग में अभी न पहुंचे होंगे काग, मारत ही में मारो सबकी, चलदो इस वरपद को त्याग। जी वे श्रामे बढ़जावेंगे तो यस विगड़जायमा काम. यों चिन्ता कर कपटी कीचा बोला-इाय ! मरा में राम ।

हाय-हाय उसकी सुनते ही उल्ल् ट्रट पड़े छह सात, हाहा खाकर वायस बोजा, सुन लो देव, दास को बात । राजदूत ने रोका सबको, पृद्धा क्या कहता है मूट्! काँचें सील कुद्धप काफ ने अपनी व्यपनी गाथा मूद्र। देव, खाज प्रतिकृत खापके बायस करते ये बकजाद, में बोला प्रमुखिपद्देन की सेवा करी विसार प्रमाद। इतना सुनते ही कटुमाणी मुक्त पर दौड़ पढ़े कर कीप, घायल कंत्यांत कर मेरे, जाने क्रियर हो गये लीप।

कर सन्त्री हूँ में सेघवर्ष का रहा करिये रक्षिये पास, मेरे द्वारा सब कीजों को जार सकोगे यिना प्रयास I खारतनाद, उल्लंकनाथ ने सुनकर कहा करी सब जॉप. बतताओं क्या करना होगा बोले सप्विय यथाकम यॉप I

रक्षत्रप्रमक्ष योजा इस खलको मारो छुछ न विचारो आप, वैरी से कब हो सकता है मित्री का-सा मेल-मिनाप ह काकोदर + ने छोड़ दिवा था छुपन-सला देकर उपदेश, राजा ने पूडी वह गाथा बहा सरिव ने सुनो प्रजेश।

खेतद्वार हरिद्दत्त सर्प को दूध पिलाता था कर प्यार, इसके बदले में पाता था एक स्वर्क-भुद्रा प्रतिवार । एक बार पर झोड़ कहीं को थी समका कर गया किसान, चीर पिलाकर चैत्रप क से वेटा, लाना देनिक दान ।

देकर दूध ब्रह्माको लावा लड़का लिया लोम ने चेर। बोला मार ज्याल को, बिलसे, काहुँगा कज्यन का छेर। उठ प्रभात लेकर पय पहुँगा, ब्रिट के फतपर किया प्रहार, चोट दराय डस लिया विलों में, विसायमेला प्रायु-विसार [

हल्ला हुआ जुडे पुरवासी, करने लगे वहीं शादाह, आकर बोना भाष, कुमर को सागई चामीकर × की चाह।

अध्रक्तायन (रक्ताच) श्रारिम्दीन का समसदार मन्त्री। +साँ।। ×सीना।

## शङ्कर सर्वस्व ]

कृट-कृट रोवा बेटे को कहकर पदमवालक का हाल, धीर भार बॉरी पर आया, बिनडी सुनदर घोला स्याल।

भर फत को चोट न मूल्या में जा घर को अब मेरी-पेरी, मिल्लत में पढ़ गई हटोक I समक्ते कालबूट बगलैना, होडेगा न विसासी बैर, सारो, इस कपटी की जा के मुसु के गड़ में वहें न पैर I

प्रस्कर म रख्य + यों बोला, इसका सन्य तुरा है नाथ, प्रसा करना ठीक नहीं है, चायल शरखागत के साथ। इस क्याकुल बूढे वाथस की रखा करी सहित सम्मान, एक कदूतर ने दुरजन को, खबना मांस दिया यादान।

व्यरिसर्दन थोला पेंसा है, उस पारावत का इतिहास, मन्त्री ने सबको समकाया, इस विश्व से वह बीर-विकास । भवसागर में तैर रहे हैं, जिनके उडडवल जीवन गीछ, सुन्दर वन में रहते थे वे दिव्य करोती चीर क्यीत ।

रा हलकर वस बोड़े की मारा, पकड़ी एक बधिक ने हाय, ना, सुना पर देख खड़ेजा, रोने समा महा दुख पाय । योजा पानी बरस खुका है, हा बलवा है पवत प्रचंड, प्राचित्रिया बिन् मुक्क बिरही को हे हरि. ऐंठ घरेगी ठंड।

परम मुशीका प्रमन्भाव से जो सुरत देवी थी भरपूर, स्नाज फानारण ही वह वाला, हाय हो गई मुक्त से दूर। जन्मकात से साथ रही थी, हा प्यारी विद्धहो क्यों आज, हा, संकट सागर में भेरा, डूबा जीवम-स्प जहाज।

छपद्मकत को कहानी बेजींड मो है इसा से यहाँ प्रमीक देशर छोड़शी गई ई मुन्यूश्वर (कूराच) अध्यर्थ का मन्त्री।

पाराचत पाकर पर वठा, सहना था यो विश्ह-विपाद, नीचे व्याकुन कांप रहा या, लिये कपोती को सट्याह। कहा क्षृतर की हुनहीं ने मुनी छपाकर करुणारुन्द, मन प्रभु के पग चूम रहा है, तन है इस विजटे में बन्द।

जो ध्यतला करती है अपने पति को सेवा में संकोच, वेवल भूपर भारशृत है, उस कुटिला का जीवन पोच। जिस ललनाने जान लिया है, सर्वोपरि पातिन्त धर्म, उस ध्यतपासे कभी न होंगे, इलटा केले पोर कुकर्म।

प्रसु के चरणों की पूजा का है सुकतो पूरा क्यिमान, जर तो दूर रहूँगी वश्तो नहीं कहँगी भोजन-पान। भूवा-त्यासा कॉप रहा है, यथिक क्यभागा सरणासन्त, इस प्रतियोगी शरणागत को देख वयाकर करी प्रसन्त।

मीठे योज छुने विनिधा ए वजा करूवर परा पसार, जलवी जकड़ी जाय कहीं से, सूरी परुजय दिये बलार। जब वस आखेटी ने अपना दूर कर लिया दावल शीध, तब कपोत निन्धा कर अपनी थोला साहर वचन विनीत।

ह्म द्र ह्यासिध्य कहरें किस विधि से अन्त नहीं कुछ मेरे पास, तो, आसिय दता हूँ अपना भोजन कर जीना दो प्रास। यो कह कर उस पाराबत ने कट पायक में किया प्रवेश, प्रामुद्दान कर अभ्यागत को दिया अहिसा का उपदेश।

純二

माया धर्म विवेक विधिक ने देख क्यूवर का वह हाल, होड़ कपोती की घर फूँ के लासा, बंगी, पिंजहा, जाल ! दैवयोग से दान दया का आया हत्यारे के हाथ, धन्य धन्य, जलगई चिता में मादा अपने नर के साथ! यों वरा पाते हैं उपकारी पारावत से परम उदार, दीनवन्यु, मेरे कहने से करिये इस कीए पर प्यार। सचिव तीसरा बोला स्वामी, क्रूबल, कहता है डॉक, इसस्य बनाकर इस वायस की लक्ष्मी करो न्याय की लीक।

Ęe

शरखागत को कपनाने ना बाज मिला है मंगल काल, हैब, कहा था बुद्ध बखिक ने तरकर से मी लेजा माल। श्ररिमर्दन बोला पठला दे ईसी है यह बात बिबिन, मन्त्री ने इस भोति बखाना बनिय का यह गृद्ध चरित्र।

Ę۶

एक महाजन पिछलेपन में रॅंडुआ हुआ ट्रसरी वार, तोभी नारि ठीसरी व्याही देनर पूरे पोच हजार । दरनी युद्दे वर के घर में चरवस रहने लगी उदास, हाय, नयी नाक्रन्द यहंदी वाची सहियल रसर के पास।

Ęą

कांस कुमुम-सी हाई-मूझॅ, गुरू-सीछ भीहूँ वमरने बाल, क'वा सुने निहारे नीवा परके विना वर्तीसी गात। मटके मुरह, बाहु-कर कार्ये झील खनील बगमगी वाल, ऐसे भूव मडार भट्ट को बोलो, क्योंकर करें निहाल।

63

हा-हा, हट-हर, भी हलचल में बीढा पूरा हायन + हाय, एक रात थी ×चो कर बाला लिपटी लाला को बर लाय। गौन परोज हिये में श्रवृक्ते फड़के रक्षिया के सब खंग, सोबा झाल खवानक मुक्त ये क्योंकर प्रमृद्ध रहा रहरंग।

देस चोर की विनयों बोला चोरी कर लेजा मरप्छ नृते इस शहकी प्रतली का मान कर दिया चकनाचूर।

श्चरिनेवाना कड़ा जिस पर भीरे बान होते हैं। ∃वर्ष। ×वीर-वीर-घरगहट में पूरा छ∘द वहीं कड़ा गया।

यों उपकारी तस्कर को भी आदर दिया विश्वक ने नाथ ! फिर क्या आप अनीवि करेंगे शरशागत कीए के साथ ! ६४

વર

मुनकर यक्रनास + यों बोला दीव्यव्यव्यक्ष ही के श्रातुसार, शरणागत मारा वो स्वामी चुरा कहेंगे बीर उदार। जिसके श्रमु लड़ें व्यापस में, उसका होता है कत्याण, चोर-निशाचर को व्यवस्त से वचे दिस, बछड़े के प्राप्त।

É

नृत ने कहा कहाती पूरी कहदे क्यों रखता है कोट, मन्त्री बोला द्रोखिषत्र ने पाली थी बद्धझा की बोट। चन दो बेलों को लेने को घर से चला गत को चोर, चस बाह्य ही के असण को निकला एक निसाचर घोर।

Ein

दैवयोग से मारण ही में दोनों का हो गया मिलाप, ठीक ठिकाने पर जा पहुचे करने को समसान पाप। भीला चोर कसुर से देखो मालिक स्रोता है खुपचाप, पहले में मक्षड़े लेकाऊँ पीछे हत्या करना आप।

ie.

निशिषर बोला पहले दालों में इसका तन तोइ-तरोइ, किर तुषेत खुरा ले जाना क्यों हठ करता है बेजोइ। 'पहले मैं'-'पहले में' कहते-कहते बढ़ा परस्पर कोप, कर बकबाद बना दोनों ने स्रोल दिया इस ऑलि बिरोध।

23

चोर पुकारा साजावेगा। निशिचर तुक्षे वित्र चट माग, निशिचर बोला वस्कर वेरे चक्कड़े ले आवेगा जाग! मूसुर जाग पड़ा दोनों ने पकड़ी अपनी-व्यपनी गैल, प्रास्तु प्रचारे बेचारे के चोरी गये न घोरी बैक्क!

<sup>+</sup>श्रारेनद्रम छ। मन्त्री । अत्रारिमद्रम का मन्त्री ।

यह सुनरुर प्राठारकर्ण ने प्ररूट किया यो प्रवना मंत्र, रत्ता करना शरणागत की बतलाते हैं मारे तत्र। भेद बढ़ारूर दिखनाते हैं तो जड़ व्यापन में भी दर्प, सर्व नाश होता है उनहा सारे गये यथा हो सर्प।

पूड़ी चात उल्ह्काधिय ने बोला सचिव सुनी भूताल, राजपुत्रकं मन्दोदर में घुल यहा मुख्य द्वारा ध्याल। लाख विक्तिकाकरने पर भी घटाना नेक पटना रोग, भारो खोर सटकता डोगा रोग छोड़ दिस्य मुस्सीम।

राजा बिल से पाया उसने विदुषी राजधुता का हान, नारि नवीदा गेगी पित की मेवा करती थी सुलमान। भोजन की सामग्री लेने जलना गई नगर की खोर, बिल के पास ग्रने उपवन में पीद रहा यह भूद-किसोर।

इस प्रपेव सोवे के मुख से निकला पद्मनाग विकासत इस विपद्मर से व्याकर बोला बिलका काला व्याल विशाल । निरपराच इस जुपनन्द्रन को क्यों दुख देश हैं, रे नीय, हाय, किसी ने क्यों न युलाई कॉकी देकर देरी सीच + ।

मुखपन्तमं थीना काँजी से जी बारेगा मुझे पजार, बहु अंबत काईगा बिलका उपयोदक से युम्पने मार र राजसुता ने सुन वे बातें जल-काँजी का किया प्रयोग, याँजी का सब सीना पाया, राजकुमार हुआ नीरोग।

सुन कर किया उल्कराज ने यों अपना मन्तव्य प्रकारा, भेद पाथ इस एद्ध फाक से कर दूंगा रिपुदल का नारा। सारहीत वार्ते सुन सब की योला रहानयन निरसंक, देव दुरदशा के कारण हैं, ये चारों मन्त्री मितरंक।

<sup>-</sup>१-मोत

जहाँ न धादर हैं चतुरी का, पूत्रे जाते हैं मतिहीन, वास-विनास वहां करते हैं भय, दुर्भिद्य, मरण ये तीन। मित्र, रात्र को जी समकीगा वैसा है वह ऊत अजान, जैसे बढ़ड़ ने समकी थी बिगड़ों बनिशा सती समान।

कहा उल्कों ने फुलटा को क्या सुभगा समग्र रथकार। मन्त्री ने उस कपट कथा का काला मुराची दिया उचार। रांव शीठल हो, शशि गरमावे, दुरजन करे साधु की होड़, ऐसा हो तो हो सकवी है, सती, नवेती नादि हँसीह।

बदनामी सुन कर बनिता की जल कर विगहा बढहे एक, जॉच करूंगा कल कुलटा की यो चुवनाप टिकाई टेक। सदका होते ही उस अपनी रमणी से बोला रथकार, कोट ना छह सात दिनों में जाता हूं में सरजू पार।

यों समकाहर घर से निकला दुर वैदा जंगत में लाय, मदमाधी ने मनमाने की न्योता दिया सुअवसर पाय। सेज विद्या ही सूने घर में कर बैठी सोलह प्रांगर, सीता पहते ही नगरी में आया खेल-प्रशीता जार।

माद आरम्भ किया दोनों ने चुम्बन-परिरेमेमण का काम, भीत फॉद पलका के नीचे, आय विराजे बढ़ई राम। घटका समने ही बह धन्दी, खटिया से स्तरी तत्काल, वाय वहा विय की यगडी ये उलकी-सलकी वलटी चाल ।

माला देकर कनव कियों का बोली बोड़ बार के हाथ, श्रव तुम अपने घर को जान्त्रों, श्रनुचित करो न मेरेसाथ। योला जार युलाया मुक्तको पहले द्वार भेभ का स्रोल श्रव रस में विष घोज रही है, इसका क्या कारण है घोल।

57

कुतरा योती धतलाई थी, मुम को नंदी ने यह यात, आलिएन कर जार पुरुष का जो चाहे अपना कहिबातक। तेरा पित सो धर्ष जियेगा, करले मेरा कहा उमाय, यों न किया वो विषवा होती, श्रव से आचा श्रव्य विजाय।

द३

व्यवसर पाय बुलाया तुमको, सैने इस कारण से क्षाज, देव, तुम्हारे व्यालिंगन से खिद्ध होगया मेरा काव। वश्या देवी के कहने से इतना करना पड़ा कुकरी, ध्रव विचरीत विचास न होगा, रातती हुँ पातिव्रत धर्म।

धन्य प्रन्य कहता सहिया के नीचे से निकता रेथशा, धरकर दोनों को कन्यों पे घर-घर गाता किया गमार। बद्दे ने मगनकर माना, देख दिखा कर पाय-कनाय, पीर क्याकर इस बायस को बेला ही करते हैं जाय।

नीतितिकेत खरणलोधन की बानी नहीं एक भी बात, उल्लू कीए को ले पहुंचे, अपने गड़ में पिछ नी रात। सर्वे साहर वाने पर भी टिकान कुटिल फिसी के पास, कर्मवीर यूद्रे वायस ने हुर्गहर पर किया निवास।

Ε¥

मनमाना क्यामिण देवे थे, उरुल् यान-मान महमान, व्या-त्या कर होगया विस्तासी युद्ध रिश्रजीवी बलवान। वेरी की बृज्ञ करने में देशी नहीं किसी की जूक, फिर भी बक्षनयन मन्त्री ने सममाये सम्राट उल्क।

दोप विमुद्दों के दिस्तकाये नैतिक सन्त्र करे दो तीन, सदुपदेश को चलटा समक्षे उल्लू मतवाले मतिहीन।

<sup>€</sup> सुद¦ग

मीन धार सोचा मन्त्री ने. मरघट-सा होगा यह ठीर, सब को छोड़ काल के मुख में अवना किया ठिकाना और।

रक्तनयन सकुटुम्ब सिचारा, खरिमदैन का संग विसार, बायस ने सुत्र मान सबों के सर्वनाश का किया विचार। शीस-कन्दरा में अब सारे क्ल्ल् पीडे रात विवास, तद नामेव रचा कपटी ने मेपवर्ण का संगक गाए।

भीन-नीन कर लक्ष्मी लाया, किया गुका के मुस्त में ढेर, समझे नहीं उल्लंक खनारी खलिया का खन्तिम खंधेर। अन्यचिता रच काथे दिन में सब्यमूक पर गया तुरन्त, हिल-मिलकर कीथों से बोला, चलकर करो शतु का खन्त।

काठ-कबाइ लगाकर सेंने रोक दिया है यह का डार, दुम लुके ले-ले कर इस में रखरो, कररो, धूकांधार। हाय-हाय कर प्राया ठजेगे खाज खमागे जल्लू उन, वीका छोड़े'गे हम सत्रका होकर सारे भस्मीभूत।

पृद्ध समिव के संग सिघारे, तुके लेने कर सब कात, श्रिरिमर्दन वैरी के गढ़ में उत्त-उत्त कर देदी आता। महम्मदाय कर प्यांता जागी मचा हुलाहल हाहाकार, वायस बीरों ने जयगहै, यो रियुरल की पूँक-पजार।

मार उल्कॉ को मिल बैठे थावस मंगल, मोद मताद, धन्यवाद देनेकर सनने पूजे छुद्ध सचिव के पाय । मेपवर्ण बोला बतला दो, देव, दया कर सारा हाल, व्यस्मिदन के दल में काटा किस प्रकार से इतना काल। षोला सचिव न भाया सुमको, बोच-विद्दीन उल्कु-समाज, केवल राहनयन सन्त्री था, नीति-विशास्त्र पहितराज । जो उम मृद्-महामण्डल में मानी जाती उसरी बात, तो में क्या, की को के कन में जीवा एक न रहता तात ।

उत उत्हों के ठगने को मैंने रचे प्रपंत अनेक, नाग, मन्द्विष ने ज्यों अपने उत्तर आप चढ़ायें भेक । राजा ने पृष्टी वह गाया, वहा सचिय ने मन लो बीर, यद सर्प वरणायल वासी, आर्यहा पीखर के तीर ।

पूझा देस उसे सेंद्रक ने क्यान् ताक रहा चुपचाप, जिह दोना वाहन भेजों का त्या गया गुरुको क्षुनिशाप। श्वना सुनते ही वह वैंडा, फनपर भेडराज 'जलपाद', किर मणहूक चढ़े घहुवैरे, रेंगा सपें सबीं जो लाह।

थोड़ी देर फिरा लट्रावा, फिर दिरालाई थीमी चाल, पत-चल दीइ, चड़ीत प्रकारे. भूखा हूँ यो बोला ज्याल । कहा छपा घर नीश्पाद ने स्वा लेना दर्दुर वो चार, यों भुजंग भोजन भेकों ना करने लगा प्रपंत्र पसार।

ष्पाकर प्रन्य उरग ने पूछा, ऐना क्यों करता है मृद् फहा मन्दविपने सब सेरा कपट अन्य शान्सा है गुड़े। पहि बोला वह अन्य बहानी कहदे कहते लगा सजगा माल चिलावी थी परपति को जलटा दलकर पवि के संग ।

पुद्धा पति ने ध्यारी, पेढ़े किसे रिज्लावी है प्रतिवार, योली नारि महामाया की पूजा करती हूँ जनधार । फिर यो सोची परुंड न पावें सालिक मेरे छलका छोर. लेकर सब सामान सिधारी, चरडी के मन्दिर की श्रीर i

प्रतिमा के पीत्रे जा हिएका, याँगी परवाला घर छोड़, किर यहूची सुल गेर तमा की पूजा कर बोली कर जोड़। पति मेरा अन्या हो जाने कहरे मा क्या करूं प्रयोग, कर स्वर-मंगकहा स्वामी ने उसे दिया कर मीहन भोग।

मनमानी विभि सील शिवा से ललना लोटी वूंचट मार, उसके जाने से पहले ही घर में जा वेटा भरतार। म्राफर दुख घातें कर पोली, मृतु, छुश जा ग आप फेतार, मैं सिंतातुर हूं क्ला ही से हलवा खाना दोनो हाक।

दुलहा के हलचा खाने का दुलही ने कर दिवा प्रथप, थोड़े दिन खाकर वह मोला, मैं तो हाथ हो गया अन्ध ! मुनते ही रोपड़ी रॅगीली मन मैं हॅमी महा सुसमान खाने सगा जार घर उसके फला भवानी का बरहान !

१०२ सलकर उस कृतिम अन्ये ने मारा जार लगाय कपाट, मारपीट मुखड़ा कर काला छोड़ी नारि नासिका काट। यो समानाय सर्प को ज्यानी लीला का निरिच्च परियान, साहाले वे नेंठक सारे गया मेद्दिण जपने थाम।

१०३

मेधवर्ण, मेने इस दव से रोगा करिमईन का खोज, धव सानन्द प्रजा पूजेगी बेटा, सेरे चरख-सरोज; शबुद्दीन वायस बीरों का अब न सुनोगे धारतनाद, धवनी प्यारी काक-सारि का शासन करो विसार प्रमाद।

१०४

रहा न रावणुन्सा श्रमिमानी रहे न राम लोकश्यमिराम, रहा न कोई कोरव-कुल में रहे न श्रजु न-गुरु पनस्थाम। स्तोटे श्रीर स्तरे सब खाये, काल-ज्याल ने परन पसार, ऐसा सोच प्रजा पर प्यारे, करना पूरा-पूरा प्यार।

चेर-फूट के पास न जाना, सब से रपना मेल-मिलाप, पुरवसील सुद्ध से दिन कार्ट, पापी करते रहे विलाप। पहचात के साथ किसी की कमी न देना दण्ड कठोर, सुन उपदेश महामन्त्री का वायस बढ़े दुर्ग की श्रोर। १०६

शतु-नाशकर चाय विराजी, बरगद पर की घों की पाँति, हे शक्कर, क्या हम न हमें ने देख भारतोदय इस माँति। उज्ञयक्षम से उन्त् हारे, चतुराई से जीते कान, पाठक चक्रपरिक समर्भेत, इस प्रसंग की पद्मराग।

# समालोचक-लच्चण

1

जिसके द्वारा शंकर सवार न होगा, जिसके द्वारा सद्धमैन्यचार न होगा, जिसके द्वारा लॉकिक व्यवहार न होगा। जिसके द्वारा परलोक-सुचार न होगा। ऐसे प्रस्थी पर जिसे रोप जाता है, वह चीर समालोचक पदवी पाशा है।

जिनसे विवेश्त्रुम के दल मह जाते हैं, जिनसे दित-हार के पंद्रा उद्याह जाते हैं, जिनसे जत-क्यान टीले पढ़ जाते हैं, जिनसे सबके सब टॅग विगद जाते हैं, उद्याहों पर जो कभी न पतियाता है, वह बीर समालीयक पदवी पाता है। जो बन्नवात बामर को मार आगोवे, अन्याय अपुर के उर में आग लगावे, भूठी अहुदयता के गढ़ गीत ज गावे, मन-मन्द्रिय समता की ज्योति जगावे। उस न्याय निरंद्ध्या को जो अपनाता है, बहु बीर समालीयक पश्ची पाता है।

#### 8

विज्ञान, शिक्प, बाधिज्य प्रचारक ध्यारे, नामा विधि विषय-विश्वारड न्यारे-ज्यारे, प्रतिसाशाली सम्पादक-पुक्ति हमारे, सब्जन भाषा-साधिक-पुक्ति सारे । को इन सबके साहर सद्गुण गाता है, यह बीर समालीचक क्वरी पता है।

#### ×

सब यन्यन्कला-फोशल के काम सँमालो,
मूतन व्याविष्कारों के नाम निकालो,
कृषि-विषया ब्लोर रसायन में रस बालो,
कोरी कहानियों के कहावून न रालो ।
को इस प्रकार जन्मित को जमगाता है,
वह बीर समालोक परवी पाता है।

### ٤

"हम देश-मक व्यावि की गैल गहेगे, हर देशी वस्तु-प्रचार प्रसन्त्र हरेगे, सटकार, मार, आचात कनेक सहेगे, पर वार-चार 'बन्देगातरम्' कहेगे।" ऐसे प्रस्त्र को जो बर-चर पहुचाता है, वह बीर समाकोचक वस्त्री गांवा है।

ø

जिनके सब सुन्दर गय लेख पढ़ते हैं. एनके छुनच-फरटक पर में गढ़ते हैं, एक फेबल फरिवा के बल से पढ़ते हैं। विस्तों भण्णू रच-रच ऊँचे चढ़ते हैं। जो किर-कुन में तीनों इल हरसाता है। यह वीर समालीचक पदवी पावा है।

व्याकरण-भेहरी से न कभी दरशी है, भिन्नल काट सी बार नहीं मरसी है, साहित्य-मत गल के मग में परसी हैं, पुक्तियों के पर-वन में बिहार करती हैं। एस कविता-उनी को जो धमकाता है, बहु बीर समालीचक पदनी पाता है।

£

कुछ काट-छॉट कर जाराय इधर-क्यर पे, इल का वल पाय इसाये पोये घर क, व्यवसाय-सरारा द्वामधिन-क भारत-भर के सम बैठे बाद महाविद्या-सागर के । ऐसे हमियो को जो हम बतलावा है। वह बीर समालोकक पदवी पाला है।

१०

हुद्ध प्रन्य किसी भाषा के पह लेते हैं, इटी-फूटी कविता भी गढ़ लेते हैं, पिध्यपिसान-कुड़बर पर पद लेते हैं, कह-भिद चलंक माथे पर चंद्र केते हैं। उनका पमएड विसकी ठीकर राता है। बह बीर समालीचक पहुवी पाता है। हिन्दी की छाती पर पग घर देते हैं, रस-पीधि नायिकाजी की भर देवे हैं, वुक्त जोड़ समस्या पृशी कर देते हैं, मृष्ण-समृद के कान कतर देते हैं। इस क्षित-परकल में जोन कभी आता है, वह बीर समालोकक पद्यी पाता है।

#### १२

इत्र तो मुख परकीया से सरवर भोड़ो, इत के राठ घुट सेवको के सिर तोड़ो, सुक्र-मूल स्वकीया का शुन सन न छोड़ो, नमयानुसार स्वयित का सर तिबोड़ो । जो कवि-नायकजी को यो समकाता है, यह धीर कमालोगक प्रयो पता है।

१२
बावस में कपूर्व हैं नाना मन बाले,
अपने-अपने अनुजूक प्रत्य मह हाले,
अप करते हैं, पत्रों के कातम काले,
पह देशों सपके तील, प्रसंग निरासी?
इम करने-इस को जो निरुप्त बसताता है,
पह बोग समालोक करते पाता है।

#### 88

भोकन को मोंधे राज-भोग की भिक्ता, रीवे रहते हैं, वृष ब्योर आमिरा, ये क्या जानें कहते हैं किसे किरिसा, देते फितते हैं 'सत्यमसी' की शिखा। इसके गण्यने नगर को जो हाता है, वह बीर समालोधक परवी पाता है। मगवान भारकर भारत छोड़ सिधारे, हा देव, दुरे वैवह-सुधाकर-चारे, कातक-चात्रक-तम ने फल-चटल पसारे, बनगप प्रहों के ठेडेदार भरारे । जिसको इसका संवाद नहीं भाता है, यह धीर समाजीचक पदवी पाता है।

### १६

उपरेशक-एल के लुंड-गुंड लीटर हैं, जातीय सभा के सभ्य महा मिस्टर हैं, रेसी शुकार के सर-सर भीफेसर हैं, सब हैं परम्य कोरी के यें के घर हैं। इनकी भीत सुन जिसका जी सपलाधा है, यह थीर समालीपक प्रथी पाता है।

करताल चिकारा डोल यजाने याणे, मेजीड तुक्कड़ो के पद गाने याले, "हार्स हुन्दू पर तान उड़ाने याले, मेरिक इल के ग्रन्थ कहाने याले । देनके पीले किसकी चिक्-पिक् घरता है, पह पीर समालोचक पद्यी पाता है।

#### १५

गढ़ पूल प्रभ्य को कार्य, प्रयोजन जाने, किर महा-पद्य के गौरय को पहणाने, उस प्रन्य-प्रयोला को जरि-नित्र न माने, क्यानुमूत निवन्धों के ग्राख-दीप पराने । जिसके मज में यो सहय समा जाता है, यह योर समाखोचक पहली पाता है।

### ₹₹.

जिस थानम का थाशय न समफ में थाने, उस में न वृथा खटकत की जान जगाने, जब कार्यनाव मन में समस्त भर जाये, तय जैसा हो वैसा जिस जोश करावे। सब क्यों का सद्भाव जिसे खाता है। यह वीर समालोचक पदवी पाता है।

### २०

तिस नाम प्रत्य का, कीमत और ठिकाना,
फिर जिल्द, छपाई, कागृज़ के गुख गाना,
कह प्रत्यकार को कथिवर पिरङ छुड़ाना,
सम्रक्की रचना को खोटी-खरी बताना ।
जिसका न लेख ऐसी रसीद बता है,
वह बीर समालोचक पदर्श पाता है।
(सरस्वती, खगस्व १६०६)

## हमारां अधःपतन

₹~

शहर सुरामूल शोकहारी, रे रद्र, त्रिश्लु-शक्टि-गरी । दुक देख दयालु न्यायकारी, गत गीरव दुदेशा हमारी ।

श्रीयस्कर सत्य युग कहाया, अधिकार अधर्म ने न पाया। समस्की श्रीराम की कहानी, श्रीता की नीति-रीति जानी।

( १४४ )

द्वापर के श्रन्त की लड़ाई, बीरों के बेर की बहाई । हारे, पर हाथ द्वरू न श्राया, जीते फल सर्वनाश पाया।

श्राया कितिकाल-कोप जय से, उत्पात वटे श्रमेक तय से । बग्रम के प्राय से रहा है, दुर्वेग दिरह दे रहा है।

ध्याजक न रहे न सिद्ध योगी, सम्राद् रहे न राज-मोगी। ज्यापार-विशेष कम रहे हैं, कोरे कज़ाल हो रहे हैं।

धाषार-विचार वर्म-निधा, प्रमा-नालन प्रेस की प्रविद्या। विचा-यत विच सय कहाँ है। विद्यान-विनोद स्वय कहाँ है।

को बैठे धर्म-धीरता को, संवित्, सन्तीप, वीरता को। निर्मल निधि न्याय की नभावे, सुविधा न सुधार की सुहावे।

चमािशत चनमोल वन्य सौये, गङ्गङ्कर वेद भी विगोये। इतिहास गहेन गुरु जनों के, दर्शन हैं शेप दर्शनों के। ध्योतिय को ज्योति जगमगाती, भूगोल-खगोल को जगाती । खतरी प्रदःबेघ की नली में, हुषी अन्न जन्म-उ्ख्डली में ।

वह योग-समाधि मोदकारी, वह ब्रायुर्वेद रोगहारी । जानें जिनके न खंग पूरे, अब योगी-वंदा हैं अधूरे।

११ पढ़ते हैं वेद को न रामों, सदना जानें न बीर वर्मा। नित-नित्त गाईं न गुध्य घन की, कोसेंसब दास दासपन को।

१२ कविराज समाक्ष में व बीतें, प्रतिभाशाली उदास क्षेतें। गुणियों के मुख-सरीज सूर्यः फिरते हैं शिल्पकार भूखें।

र्श्यार उतार भूपणो के, चगते दुर्भाव दूपणों के । कवितारसभंग आज-कल की, दो जाय कहीं न और हलकी।

१४ जितने मन्वादि के कथन हैं, कर्तव्यक्तरील के छदन हैं। अब जो करत्ति में भरी है, उस विधि की कद विरादरी है।

जो नात नयी निकालते हैं, भोलों की भूल टालते हैं। भटकें वे हाय रोटियों को, चिथड़े न मिलें लेंगेटियों को।

18

पायरह-भरी पवित्रता है। छल-बल के साथ मित्रता है। अस्थिर मन घर चमरह का है, हर है तो राज-इयह का है।

940

बकने को ज्याकरण आलम है, लड़ने को न्याय भी न कम है। विद्या-शरिधि उपाधि पाई, इस्त्र शेप रही न परिस्ताई।

मत-भेद-पतार फूट फेर्सी, विन मेल रही न एक रॉली भाग सुख-मीग, रोग जागे, वदमागी हो गए सभागे।

चपदेश नहीं निकल रहे हैं-कहु आपण बाण चल रहे हैं-मनमाने पत्त बाद रहे हैं-प्रामादिक तेस्य बाद रहे हैं।

व्यभिनारी पेट के पुजारी-यन वंटे वाल ब्रह्मचारी । मिष्या सप 'सो.ऽहमस्मि' योर्ले, साकार अनेक महा डोलें।

( {85 )

र१

बच्ची के तेजहीन बच्चे, कच्चे, ज्यवहार के न सच्चे। ये भीरु मला न कर सर्वेगे, • योड़े दिस पेट भर सर्वेगे।

२२

विषवा रिस रोक रो रही हैं, लाखों छल-कानि दो रही हैं। जारों के गर्भ घारती हैं, जनती हैं और मारती हैं।

२३

भूते पशु पोप लट रहे हैं, देखो विन काल कट रहे हैं। गोफुल में सोक छारहा है, हा, याद धशोक आ रहा है।

58

घी-दूध-दही सदैव साते, सौ में दो-चार भी न पाते! सब हीत सनेह की निचोईा, छतियों ने खाड भी न छोड़ी!

२४ क्योंनी बेजोड़ न्याज खाना, दीनों को रात-दिन सताना । सममे हैं जो सुशील इनको, कहते हैं वे जुशील किनको। नह

श्रीवस-भर जो लगाय लोगो, मनमाये भन्य मोग योगो। इन्हरे हैं, माल-मस्त ऐसा, किसका धन्याय, न्याय कैसा।

जलका कर, वीजन्याज, पोता, मूलं न क्सात भूमि-जोता ! ऊँचे रालियान डालते हैं। तो भी यस पेट पालते हैं।

द्द परदेशी माल का रहे हैं। देशी कलदार वा रहे हैं। देशा किनदा न ठोक लेशा हमको पर एक नहीं परेशा।

विज्ञापन काम दे रहे हैं, बीठ पी-गी, दाम दे रहे हैं। बीठी की लूट सब रही हैं, पूँजी सर-पेट बच रही हैं।

कितने ही राज-कर्मवारी। जिनके कर वाग हे हमारी। वेतन अरम्र वारहे हैं, तिस वर भी घूँस स्नारहे हैं।

३१
भग्रहा इसलाम ने चढ़ाया, सिहासन सिंह से छुड़ाया। बुटे घर घेर-घेर आरे प्यारे छुळ कटराये इमारे।

जो विधिक धर्म यो चुके हैं मोमिन मशहूर हो चुके हैं, वे भाई सक्त भूल के हैं। त्यार न खुदा रस्ल के हैं।

गोरे गुरुदेष शिष्य काले, दोनों बन मुक्ति के मसाले। अपनाय हमें मुधारते हैं, इंजील पढ़ाय तारते हैं।

28

विद्यालय दो प्रकार के हैं, भएडार परोपकार के हैं। कहती है कान खोल शिक्षा, बेतन लोगे कि वर्म-भिजा।

ЗУ

कॅगरेको चिलिकता रही है। बरदू लुश गुल खिला रही है। होनों से नागरी बड़ी है। तोभी जुपचाप ही खड़ी है।

38

सीले हम खंड, बीज, रेखा, फल भिन्न सिलेट से न देखा। भूगोल-खगोल जानते हैं, पर, शब्द प्रमाण सानते हैं।

ই্ও

साई विज्ञान की दुलती, रस बाया पर न पाव रत्ती। विद्या की करजुके कमाई, रोते हैं, नौकरी न पाई।

इंद चैठे चुपचाप वेदावर हैं, भोजें न हकीमजी किघर हैं। सिंधये, जर्राह चेखबर हैं, संघ के प्याधार डाक्टर हैं।

38.

मागड़ाल लड़-मागड रहे हैं। अभियोग अनेक अह रहे हैं। न्योद्धावर न्याय की न देगा. मो किस को कीन जीत सेगा ।

Хo

कंगाली जी जला रही है, महँगी घरछी चला रही है। भू-मदाक मुख पसारता है. मारी दिन-रात मारती है।

28 सिंहों में स्वार गिन गये हैं.

सब के हथियार छिन गये हैं। यदि होती शक्ति तो न मरते, चुहीं के काम हम कतरते।

घाणी, धन, धाम दे चके हैं, विस्तृत विधाम ले चुके हैं। श्भिविन्तक देश-भक्त इस हैं मनरक गृही विरक हम हैं।

जिनको सप देश जानतेथे, व्यपने शिरमीर मानते थे।

जिनके हम हाय वंशघर हैं. पूरे परतन्त्र तुन्छतर हैं।

22

सुरा-साधन-हीन हो चुके हैं, श्रवनित के बीज वो चके हैं। श्रव क्या हम और भी गिरंगे. अथवा फिर देव, दिन फिरेंगे।

हा, आग अधर्मकी जली है, आरंथे अञ्चेरकी चली है। यों तो सर्वस्व मेघ होगा, इस विधिकाकय नियंध होगा।

88

कीचड़ में केहरी पड़ा है, गीर्ड-र्ल चात में राड़ा है। गिकों ने चाय कर लिये हैं, कीकों ने पेट भर लिये हैं।

2710

क चा बहुना अवेत गिरनाः उन्मति की ओर फिर न फिरना। देखा दुर्दश्य ज्याल ऐसाः, प्रभुका यह प्यार-कोप केंसा।

¥

भारत की जो दशा दही हैं, कदिता ने सो कथा कही है। अनुसूत्त सरस्वती रहेगी। ती जागे और इन्ट करेगी।

( 'सरस्वती', गई १६ ०६ )

## अविद्यानन्द का न्याख्यान

पुद्दी संकराकार संसार है, निराकार है चौर साकार है। दुद्दी सर्व-त्रप्टा विघाता तुद्दी, गुणी निर्मुणी ज्ञानदाता तुद्दी।

श्चरे भी भजन्मा कहाँ तूनहीं, न कोई ठिकाना जहाँ तूनहीं। फिसी ने तुके ठीक जाना नहीं, इसीसे महा सत्य माना नहीं।

हुमे तर्क ने तोल पाया नहीं, किसी युक्ति के हाथ व्याया नहीं। कहीं कल्पना-बाँक का पूत है, कहीं भावना का महा भूत है।

मुमे क्या किली भौति का तू सही, कवा महलाभास की सी कही। जहाँ मिक देरी रहेगी नहीं, वहीं धर्म-धारा बहेगी नहीं।

अन्ही छुपा दे महाराज की, अनोखी अधाई जुड़ी आज की। भली भिन्नता के महा अक हैं, बली एकता केन आसक हैं।

खरे, जाज मेरी कहानी सुनो, नयी बात, लीला पुरानी सुनो। किसी र्परा पे दंश देला बहीं, यहाँ तक से काम लेना नहीं।

चारे तो न माने वड़ीं का कहा, उसे ध्यान क्या सभ्यता का रहा। एकारे खड़ी धर्म-प्रन्यावली, विरोधी भन्ने काम का है कली।

लिया है कि विद्या रहेगी नहीं, अविद्या सचाई गहेगी नहीं। सदाचार का नारा हो आध्या, जगा वैर को प्रम सो जायगा।

युगाचार से भागना भूल है, अविश्वास ही दुःख का मल है। डरेगा नहीं जो किसी पोप सं, अचेगा वही शोक-सन्ताप से।

सुने स्वर्ग से ली लगातं रही, प्रनर्जन्म के गीत गाते रही। दरी कर्म प्रारम्भ के योग से, करी सुक्ति की कामना भीग से।

महीतों पड़े देव सोते रहे, महीदेव हुवे-दुवीते रहे। मरी चैतनाहीन गंगा वही, न पूरी कला तीरयाँ में रही।

इशीसे सुरों की न मेवा करो, चढ़े भूतनी-भूतहो से डरो । मसानी-मियाँ को मना लीजिये, जरीया-रशिया बना लीजिये।

हुँसी हंस को शारदा की तजी, उल्कासनी इन्दिस को भजी। धनी का घरो ध्यान छोटे-वड़े, रही द्रव्य की लालसा में खड़े।

धनाड़ी गुर्खी मानवे हैं जिसे, गुणी जालिया जानते हैं जिसे। उसे दान से-मान से पूजिये, हठी-हेकड़ी के हित् हुनिये ।

सभी साधु को मान खाना न दो, किसी दीन को एक दाना न दो। बढ़े हो बड़ा दान देना वहाँ, यड़ाई करे वर्ध-माला जहाँ।

कभी गाय यूदी नहीं पालना, किसी कौल को दान दे डालना। वदाई मिलेगी वड़ी आप की, इसी भॉति काटा करो पाप की।

तने दर्क-ताने प्रसने रहें, नयी भाल के बोल बाने रहें। धने जाल-जाली बुना कीजिये, न कोरी कहानी सना कीजिये।

रची दोग पाखरड छूटे नहीं, छुआछूत का तार दूटे नहीं। मिले मुंड में गोल बोला करो, न खंबर की पोल खोला करो।

जहाँ मौभटो का भड़ाका ल हो, ध्वजा-घारियों का घड़ाका न हो। यहाँ सीसले खेल खेला करो, पड़े पार पे दण्ड पेला करो।

महा मृद्रता के सँगाती रहो, दुराधार के पचपाती रहो । अहें चौधरी पंच-राजा जहाँ, म बोला करी बोल सीधे वहाँ। રશ

नयी सीरत सीक्षी सिक्सते रही, महा मीह मावा दिखाते रही। विरोधी मिलें को कहीं एक हो, उन्हें जाति से-पाँवि से छेक दो। २२

वस भेरवी चक्र में वीरता, विराजी रहे ज्ञान-गरभीरता । पहाँ पीर पार्नत नाया करे, कट कंटकों की जलाया करी।

कभी प्रेम का पान खाना नहीं, विना कन्द्र सामा-कमाना नहीं। न कर्ष पड़ो, नीच होते रहो, प्रतापी बड़ों को विगीते रही। 2×

हती देशियों की हजाया करो, मिला मेल मेले लगाया करो। दके दोंग का दांच दाला न हो, धनी नी कहीं लीभ-जीना न हो।

नयी इयोति की क्योर जानानहीं, प्रशने दिये को बुक्ताना नहीं। धनी-सम्पदा की न हांगा करो, भिष्टारी बने भीष्य मांगा करो।

२६ व्यविद्वान, विद्वान, छोटे-वड़े, बड़े थे, बड़े हो रहेगे पड़े। सदा आप का बोल बाला रहे, कुरेबाधकी का उजाला रहे।

महा सन्त्र के ग्रन्त्र देते रही, धरी दक्षिणा दान लेते रही। सगासार चेसे बटाते रही, नयी चेसियों की पदाने रही।

पटी पाल को घरूपला की जिये, भलाई न भूलो भला की जिये। खरे रोत रोती खिलाते रही, सुधा क्षेत्रकों की पिलाते रही। ₹8

महा मृद्र मानी मिअपी रहें, स्पाती-सक्षा पोच-पापी रहें। धनी-धींग धूटी पिलाते रहें। सरे माल खोटे खिलाते रहें। २०

नहीं सींचना रोत संप्रामके, खड़े रोत जोता करो प्रामके। कड़े फूट के बीज बोबा करो, सड़े मेल का खोज खोबा करो।

इद्दी धार ईंता डवीले बनो, रंगीले, रसीले, फ्पीले बनो। ज चूको भले भोग भोगी बनो, किसी बेड़नी के वियोगी बनो। ३२

रची फाग, होक्षी मचाया करो, नवी वेड्डिनी को नवाया करो। बने भंगड़ी, रंग डाक्षा करो, मले माव जी के निकाला करो।

खभीरो धुआर्थार छोड़ाकरो, पड़े खाट के बात तोड़ा करो। गलीमार मृंखें मरोड़ा करो, न ठाली रही काम थोड़ाकरो।

न त्यारा सगे नाचनाना जिसे, कलकी करे मॉस खाभा जिसे। कसूमा, सुरा, भंग पीता नहीं, उसे जान सेना कि जीता नहीं।

द्ध हुँसे होलिका में न पाऊ वने, न दीपावली का कमाऊ वने। म होजी-दिवासी सुहाली जिसे, दसे छोड़ ल्-लू कहोगे किसे।

३६ मड़ी चाह से ज्याद बूढ़े करो, नकीले कुलो की कुमारी बरी। स बेटासगीसास वाला कहे, न साजी लला साठ साला कहें।

लक्षाँ वैटियाँ वैचना धर्म है, जहाँ अ्यु-हत्या यला कर्म है। धर्ने रहियाँ बाल रंडा जहाँ, बहा पाप जीता रहेगा कहाँ।

लगा लाग दूकान सोला करो, कभी ठीक सौदा न तोला करो । कहो प्राहकों से कि घोखा नहीं, मला कौन-सा माल नोखा नहीं।

लगातार पूंजी बड़ाते रही, कमाते रही, ज्याज स्ताते रही। न कंगाल का पिंड छोड़ा करो, लहू लीवड़ों का नियोड़ा करो।

र्क्ड माज देशी दिया कीजिए, विदेशी खिलीने लिया कीजिए। हुपेली-परों को सजाया करी, पड़े यस्त बाजे बजाया करी।

८९

स्तरी ताँह देशी म लाया करो, बुरी 'बाट' चीनी मनाया करो। लुके लाट सीरा मिलावें रहो, दुरगी मिठाई जिलावे रहो। ४२

पराई जमा मारनी हो जहाँ, अजी, काद देना दिवाला वहाँ। किसी का टका मी जुकाना नहीं, न योथे चड़ाना युकाना नहीं।

समें बाप की भी न सेवा करो, पराधीनता का कतेवा करो। कभीना किसी से फहाना नहीं, घटा मान बॉस् बहाना नहीं।

ЯŖ

चित्रेरे कलाकार कारीगरी, चडी काम का नाम ऊँचा करी। पड़े गुप्त क्या विश्वकर्णा बनी, सुशर्मा बनी बीर बर्मा बनी।

न भाषा पदो, राज-भाग पदो, बड़ी बीर ऊर्च पदों पर चड़ी। इसी चाकरी पूर्त खाया करी, मिले बेदनों की बचाया करी।

गवाही कभी ठीक देना नहीं; कहीं शत्य का नाम लेना नहीं। मलेमानसी को सताया करो, अरे खाडकों को बचाया करो।

धता इरिडया की धजी को कही, सने लन्दनी की शनों से रही। टेके होटली में ठगाया करो, वर्रांडी वियो 'मीट' नाया करो।

षह-नेटियों को पड़ाना नहीं, घरेल् घटी को बढ़ाना नहीं। पदी नारिनेंश हुवो जायमी, किसी मित्र को सेम हो जायगी।

### [ कविवान्ड्झ

ક્ષ

सुनो तुनकड़ी पात मदी नहीं, तुकों की करासात रही नहीं। यहाँ भूल का काफिया संग है, अरे नागरी, नागरी दंग है।

20

कदे पद्म पंचास योडे नदीं, मिलो गॉठ वॉबी गवीडे वदीं। सुनावो छिली ईंट को गालियों, कथा हो चुकी धीट दो वालियों। ('सरःनदी', करवरी १६०७)

### ए/गड-वन-विडाल-व्याघ

राष्ट्रर, पटचानन चिन बोर्स बोर्स निधक्त नीच श्रुगात, कॉय-कॉय कर छन कोब्से की, सीन धार उद गये परात । कीन सुधारे, कव छुउरोगे, विगक्षे छुटित काल की चाला फुन-फुल एरस्ड-विधिन में, ऊर्जे चन-धन बाध मिकास ।

रहा न जिसकी सुन्दरता का घरणी-उल पर कोई जोड़, फूँ क रहे ये उस काकत को, काट काट कर घींग-परोड़ ! उनके पास अचानक काया, यह जानी गुरू करखाकर, जिसका नाम निकाल रहे थे, हिलमिल 'दया' और 'आनस्ट्' !

देरर हुर्दशा सुन्दर वन की, हाय-हाय कर अभ बहाय, बोहा जल कर गर्वी करने हो, कर्म कहोर मनुष्य कहाय ! नाज कामी सकुने तकपाती, माना सुनिवर का उपदेश, श्लीद कटाकट रूख रहाये, किर से सुष्या विगात देशा। ×

ठीरठोर उकसी हरियाली, उतहे गुरुमकाता, तह-पुरुष, विक्रमे कूल, फली, फल मूले, रस्य सौरिमा सजे निवुकत । धीते दिन दरिद्र-सङ्खट के, उपजे विविध आँति के कान्त्र, कीट, पतद्व, जाग, पशु, पद्मी, उसमे पाय सुपास प्रसन्त ।

सभ्य सुवोध बने बनवासी, श्री सुरुषान वसे उर मान, बनड़ा थंस, मिटे बायब के बनड़न लूरू, कुट्र संवास । साधु गृहस्थ धर्म-बल-बारी करने लगे टान ल्लाय-यान, यों पर सबसुधार घताथी बसुबा सुक हुआ तन त्यान।

मुनि के मङ्गलमूल मेल से बीत ग्हा था हितकर काल। फिर फड़का दुर्देष दुष्ट का दाक्या रह रीय दिकरात । गरने शिष्य पाठ विश्वकों के, लड़-दिज्ञान-दीन पद वेद, अटका विभी की खड़गढ़ में खडल धकराड़ी का मतमेद्।

राष्ट्रे कॉलर, क इन पसीटे, धुँ बाबार कर सदकी आग, पक्षरे पामन, पेड, परोह, सूख गये सब कील वहाग। ज्याष्ट्रल ज्यम नारिन्तर भागे, झोडे धन, घरछी, घरबार, हाय मचा जलते जद्गल गैं, त्वय-विदारक हाहाकार।

स्ता, वालक, वृद्ध पुकारे, भुत्तले व्यारे कुल-परिवार, युपकी ने पर प्राण क्याये, अवने स्वाप प्रधार-पजार। स्वाप न पहुँची देवयोग से, उस स्वेद्ध-सुरवा के पास, जिसके निकट पने स्वय्हों में, बन-विजार करते थे यास।

बोर्ने टम बिलार फिलिमानी, हैं हम उस श्रदनों के बाद, जिसको नहीं तथा सकता है चीत्र तरिए का ताप निहाप। जिसके डर से केहिर माने, हम से डरती है वह स्नाम, क्यों न दमें बनराज कहेंगे, मिलिमान से सम, स्मा, नाम। सिंह ध्योर हम एक रूप हैं, अन्तर भेद दीर्घ लखु काय, इंगलिशमेन ध्योर नैपाली, सुमट कहाते समदा पाय। जितने जन्तु अएड-मएडल में, रहते हैं रच भेद विधान, वेसर हुक्स हमारा माने, छोड़ बहुप्त का अभिमान।

क्षात्र गिरादे नरक कुरड में, पकड़ सेद-यद्धति के छेरा, सकल प्रज्ञा, में ब्यारें करेंचे, श्री विद्यल-पित पूडर प्रजेश I भगा से श्रिन में विचरेगी, सग्ला, सुलदा, कविशा रीजि, पत्रपात का सिर कुएलेगी, न्याय-नियुख्त परिद्यत भीति I

लूत-प्रकृत न बढ़ने हेगे, सब को कर लेंगे भाष छुढ़, इस प्रकार-को मान चुके हैं, सुनि सद्धर्म-प्रवारक छुढ़। खान-पान की दुर-दुर झीती, भिनके कुपवि प्रजा से दूर, सुख से जीवन-काल विवाय, सरस्ट, धोग भीगें भरदूर।

जीवों की चन्नति-भवनित है, कारण देवल हैं गुण कर्म, हेतु नहीं गरिमा-पिया का, जहम-बनित स्त्रामाधिक धर्म। इस प्रकार से समकाते हैं, तब को नारायण कृत वेद, पिर क्या मेल मान सुकृताहै, किन्यत जाति-गॅति भय-भेद।

ुध्धः १६८ विश्व नागों में, येंटक, बगले करें विदार, कि सिंह नागों में, येंटक, बगले करें विदार, कि दिया सारे प्रतियोगी। विचरे प्रेम्न प्रसार पसार। गिरिगढ़ चूह जिलियों कि मी, करता रहें राज-बल माण, जिसके हमारे नहीं हरेंगे, कित ब्यराध किसी के पाण। अध

सुपुष बनावेंगे अधुवों को, बढिया विद्यालय जिनकीस,' चाल-पलन का अंक न होगा, उक्तट तिरेसक से छत्तीस। इ.म. वन में न बहेगा कोई, प्रतिया-पोक्य अर्थ विहीन, वचित मिक्टिंद-स पारेंगे, सर्व सुतीन और अमृतीन। ष्ठी गुरु च्दरानन्द इमारे, स्वामि शिवाधुत साधु-धुनान, कृद् 'सटेशन' की पोधर में, पट्ट 'तरमात्ने', करें 'सनान'। 'पेद-'शासतर' 'मन्तर' वॉर्चें, न्याय 'वरम' का पढ़े विकास, शोधें करम 'शलोक' वसानें, चर 'सत्यास्य' का 'वरकाश'।

ξw

पीपल वाम्हन के मुह बोम्हा निशि के दर्श ह दिन के कान्य, श्री बल्क ऋषि रहे मुनाते, सदुपदेश के सार निवन्य। गान करें कापने भजनों का, गायव-नायक रामभ-राज, कविता ताल-कारों पर शीमें करवल पीटे जन्मु-समाज।

٤=

जो छल-चल की छाक छकाबे, परस अविद्या का विषयाकः धृलि इहादे उस उदल की, कुकवि-क्र्-क्टुमारी काक। जिनका हमसे योग रहेगा, होगा उनका सुबरा प्रकारा, कर हेंगे प्रविकृत एक्तीं को, मार-काट कर बंदा-विनाहा।

₹8

होड़ हमारे वल, प्रवाप की, किहिए कर सकता है कीन, निर्वल जन्तु वचन बिहतीं के, सुनवे रहे घार कर मीन। च्डकर एक लोमड़ी वोली, शशरू वने हुतगामी दूव, मन्त्री-यद परशोभित होंगे, मेरे मृतु सुरा-परिवत पूत्।

?

कथन लोदरी का सुनवे ही, ठग-विलार बोले सुरामोइ, बापिन दमने की अभिलाय, सफल न होगी लालच छोड़। राजदूव कव हो सकवे हैं, सुद्रकाय स्राद्ध करपोक, ऊर्च पद पाकर सुस्र देगा, सब से अधिक हमारा योड।

परगद के उत्पर चेठी थी, कान लगाकर जिन की पाँति, उत्तर विलारों से हुँस को के व विलाध्य वानर इस भाँति । जिनकी छोंद न कू सकते हैं तुम से तुन्छ महायम दास, शुरुश्तिरोमणि उन सिहाँ का, कायर करते हो उगद्दास् पूँस, छ्ड्रूंदर, मूपक, न्योले, गिरिशिट, मेंडक, सांडे, सर्प, गोद, छ्रिपकली, खुद्र, पखेरू, इन सबको दिरालाना दप। स्वान श्र्याल, सेंह, बुक, चीते, हरिया लोमही, शरा, लंगूर, बीजू, चरक खादि रहते हैं, भीच जानकर खुस से दूर।

२३

जिन से कभी न ही सकती है, प्रतिभट गीदह की भी होह, इनकी कौन सुवोध कहेगा, मृगनायक विजयी का जोड़। हो हम पर ही घाना कनतो, चरातो स्वाद समर का आज, जीत गये तो बम्दर-दल भी, समर्मगा दुस को मृगराज।

38

इतना सुनते ही बन-बिल्ले, म्लप्टे म्हट करील की ओर, किंक्त कपटकों में घुल बोले, 'म्याडॅं-स्पाडं' कर बोल कहोर। किलकिलाय बानर बोरों ने, पेर लिया वह मॉखर-फाइ, बिगड़े कहा कुचल डॉलेंगे, तुमको मार पळाइ-पछाइ।

3.5

बाहर कीरा लवाड़ रहे थे, सीवर बकते रहे विलार, हुआ न संगर सस्यान्त का, खटके कण्टक विघन बागर । इसके आगे जब कुछ होगा, सब सुन लेना वब का हाल, पाठक शहुर से बर बॉमो, बढ़ेन नफनी बाघ-विद्वाहा।

(दोहा)

कुले फूल बसन्त के, उगले आग निदाप । अयहीं के बन में बसे, बन-बन बिल्ले बाब ।

### पञ्च-पुकार

१६चरारम्न, पुरस्त, दिनाकी, पञ्चानन, पशुराङ, ११च प्रचरह नाम शङ्कर के, पष्टचनाइ-३व स्नान— चक्षल ऊंचा चरुवारुँगा.

चञ्चल ऊषा चच्चारूगा, किसी सेकभी न द्वारूगा।

वुष विद्यावारिधि गुर-ज्ञानी, मेरे वासर सूर, इन का-मा अभिमानी मन है, मेरा भी भरपूर— उलक्षने को स्थिमारूँगा, किसी से कभी न दारूँगा।

फागुन का फल फाग फयोला, फूला पश्चिम फूल, हो गुग्र गटक दुलकी शासे हाई अन्ध-दसूल—

तीसरी कोस उदारूँगा, किसी से कभी न दारूँगा।

चुस्त पत्रामा, दिलमिल वामा, सने साहिदी टोप, सार्के तसलीमुल फेरान को, मिया, पुजारी, पोप— नक्त बोछी व उताहेंगा.

नका आछा व उतारूगा। किसी से कमी न हारूगा। चूनरि चींग, फाइदी फरिया, पहचा लेखा गाँन,

लेडी पब्च ब्लॅंक दुलहिन की, हाद न देगा कॉन-प्रिया के पेर परताहाँगा,

किसी से कभी त हाहँ गा। धुन-सुन मेरे राज्य, नोकियाँ, चोंक पढ़ें चरहत्त, पर, जो हिन्दू कथन करेगा। हिन्दी के प्रतिकृत— उसे यसका धिककारूँगा,

किसी से कभी न हाहँगा।

( '148 )

'इँगलिश डाग', 'नागरी गेंडा', 'उरदू दुस्का' तीन, निकलें पेपर, पत्र, रिसाले, मेरे रहें अधीन— केहरी-सा धमकासँगाः

कहरात्सा ध्यकारूणाः किसीसेकभीनहारूँगाः।

हरदू के बेतुक रकमचे, लिक्लूँ काविले हीइ, बीनी लुद गुरीद को पढ़लो, बीट जीद यखीद---

चुनीदा नश्र गुजारूँगा, किसी से कभी न हारूँगा।

जिस मण्डल में महवालों का, चफनेगा चन्माद में भी उस दल में करने को, वेहदा बकबाद-

विना पाथेय पधारूँगा, किसी से कभी न हारूँगा।

जिस के वर्क-जलिय में हुवे, भव-पन्यी के पोत, इस के 'सत्यामृतप्रवाह' का वयों न वहेगा सोत--

वर्त्या मीन समास्ता, किसी से कभी जहाराँगा।

मूला गिरिजा, गिरिजापीत को, में गिरजा में जाय, समृक्ता सद्गुख गाड पुत्र के, गोरी प्रभुता पाय ।

श्याम-कुल को बद्धारूँगा, किसी से कभी न द्वारूँगा।

भड़क फूट कर फुट ली में, फूल फली है फूट, भेद मक्क संट मण्डल मेरा, क्यों न करेगा खट।

पुत्रे पूजा न विसार गा, किसी से कभी न हारूँगा।

ठेके पर क्षेकर वंतरसी, देकर बादी-पूँक, वाटर-यायसिकिल के द्वारा, विना गुण की पूँछ— ं मरी की पार चताक्षा,

किसी में क्यी उहारू था।

जाति-पांति के विकट जाल में, जूमें फेंसे गमार, में कथ सबको मुलका दूंगा, कर के एकाकार— महा सट्टर्म प्रचार्रगा,

महा सद्धर्म प्रचाहर्गाः किसी से क्सी न हार्ह्गाः

रिसक रहेगा राजमिक का, बैठ प्रजा की श्रीर, शॉध क्षिक बिद्रोहीन्दल की, कुँगा दश्क कठीर— स्वरुक्ती की सेंशरूँगा

किसी से क्यी न हार्जा।

गोरे गुरु-गश की खाविर में, खरच करूँ गा दाम, दमकेगा दुमदार सितारा, बनके जुगन् नाम— सितायों की फटकार्यगा,

किसी से कभी न हाहाँ सा।

सन्दन में कर वास बना है, वैरिस्टर कर पास, पैर मुवकित घटिया से भी, लूँगा नकर पवास— घटपन की विस्ताल गा।

किसी से कभी न हारूँगा।

ज्ञता में जीवन-भर भोगू गा, सबसाने हुरर-भोग, परम दंक महँगी के मारे, शद्य तजे लघु-लोग-कहे तो भी न निहासँगा,

किसी से कभी न हारू गा।

यदि आगे अब से भी बढ़िया, दारस पढ़े दुकाल, सो जह जमजावे उन्नति की, बलके ठोंद विशाल—

प्रतिष्ठा के फल घारू ग, किसी से कभी न हारू गा।

प्रति मुद्रा पर एक टका से, कम न करूं मा व्याज, धन-कृषेर का मान भिटाटूं, लाद क्याड पर त्याज़— सारीयों के घर लाक्ष्माः

सराजा के घर लाह्न गा। किसी से कमी न हाह गा। पद 'धन्देमातरम्' करेंगे, सौदा सब दल्लाल, विगुनी दर लेकर घेचूँगा, विश विदेशी माल— स्वदेशी जाल पसारूँगा, किसी से कभी न हारूँगा।

इतने पुतलीधर खोल्ँगा, बन कर मालामाल, जिनको पूरी मिल न सकेशी, पामर-इन की खाल।

दही में मूसल भारूँगा, किसी से कभी न दारूँगा।

भ्रथम महत्ता के मन्दिर पी, सुवश-रताका गाड, फिर फूटे लघुता के घर में, दक्क दिवाला काट— रक्षम कौरों की मार्केगा.

रक्रम च्याराकामारू गा, विसीसे कभीत हारू गा।

मिर्देश, राजुरी, भग, कस्मा, कासव सर्वे समानः इन पित्र माद्दद्रक्ष्ये का, कर पंचामुख पान-मराली चात विचार्ट्या, किसी से क्सी न हारूँगा।

जिस में बोरों की अभिरुचि का, चल न सकेगा योज, ऐसा कहीं मिला यदि मुक्तको, करटक कुल का मौज—

सुरामन्दी न जुडाहर्रेगा, किसी से कभी न द्दार्ह्मगा।

जिसने निगला धन्यन्ति के, अमृत दुरम का मोल, दस मदमानी डाकटरी की, यदिया बोतल सोल-

षिऊँगा जी न वारूँगा, किसी से कमी न द्वारूँगा।

जो जगदीरा बनादे मुमको, अनयक यानेदार, वो इल छोड धर्म सागर में, गहरी चूक मार-अकड़ के खंग निरासकेंगा, किसी से कभी व हाकेंगा।

## शहर-सर्वस्व ]

यशापि सुमानी नहीं सुदाते, वृदिक दल के कर्म, ठाठ बद्रश्वा हैं अब तो भी, घार सनातम धर्म-

इसी से जन्म सुधारूँगा, किसी में कभी न हाहाँगा।

पास करूँमा सुजवद्वति के, परमोत्तित प्रस्तान, "" हां, पर कमी नहीं दरलें गा, में गुए, कर्ने स्वमाद-

गरोडे बार नगार्हेगा, विसी से कभी न हार्रेगा।

नई चाल के गुर-इन शोल्ँ, फॉस प्रोस के फन्द, निरस-प्रस हाता पासँगे, दिव्य 'दर्शनान र'-

प्राची शीव विसाह गा. किमी में कमी न हाहँगा।

चगुमा धन्, जेल में पड के, नि-ल् पिरह लुहाया बैठ-बैठ फर नर-यानी पै: पटपट पूजा पाय-

इसक हुँ-हुँ हुकारू गा. किसी से कभी स हाहरेगा।

गरज्या कीमी महिलस में, धर्मीनमी पाय, सूरव मही विगड़ने दूंगा, लाव-जीवरे खाय-लीडरी की ललकारूंगा.

किसी से कभी न हारू गाः

यदि चौमुख यावा की बिटिया, बनी रही अनुकूत, तो तुक्कइ समझेंगे सुग्ध को, कविवारएय-प्रवृत-

कटीला पाल पसारूँगा. किसी से कभी न हासँगा।

भार पटा ब्रद्धावन पटलो, पाठक पद्भ प्रकार, जो मृदु मुख लिश्साइ लिखेगा, इस का उपसंदार-

चसे दे दाट दुलाहुँगा,

विसी से उभी न हास्ता।-

# निदाघ-निदर्शन

ş

धीतें दिन वसन्त ऋतु भागी, गरमी उम्र कीप कर जानी। कपर भातु प्रक्षक प्रतापी, भूपर नभके पायक पायी। खातव-बात मिले रस-क्ले, कायर-फील, सरीवर मूखे। जिन पूरी मदियों में जल है। उन में भी कॉदा-रलदश है।

ष्यवती-तक्त में तीत नहीं है, हिमसिर्गर ये भी शीत नहीं है। पूरा सुमन-विकास नहीं है, बीर लहलही घास नहीं है। गरम-गःम आधी जाती है, अलगुन यरसावी जाती है। मोंखर, माह, रगह खाते हैं, जाग लगे बन जस जाते हैं।

लवर्ने तट हूँ जहराती हैं, जन-तरंग-को यहराती है। इपित हुरंग वहां आहे हैं, पर न दूँद वन की पांचे हैं। सूख गई सुखदा हरियाली, हा, रसहीन रसा कर बाली। इति जवासी के न जले हैं, फूल-कूल कर खाक फले हैं।

पायक याग्य विवाकर सारे, हा, बहुवानक फूंक पतारे। स्त्रील उठे नक्सागर सारे, कलते हैं जलकन्द्र विचारे। मातु-कृषा न कड़े बसुवा से, चन्द्र न शीवल करें सुवा से। एप हवारात से क्या कम है, हाय, बॉहनी राव गरम है।

जंगल गरमी से गरमाया, मिलती कहीं न शीवल छाया। पनस पुसी तरु-पूजी में भी, निरुक्षे समरु निकुं जो में भी। सुन्दर वन, ज्याराम घने हैं, परमरम्य प्रासाद बने हैं। सब में उटल ज्यार बहती है, चास, पमस पेरे रहती है। फलने की तरु फूल रहे हैं पकने की फल सून रहे हैं। पर, जब घोर घर्म पाते हैं, सब के सब सुरका आंवे हैं। हिंतु सुरा प्यासे पास पड़े हैं, मूल नकुल, सुता पहें हैं। कंक, स्वान, कनुबर, तोते, निरस्ते एक पेड़ पर सोते।

विधि यदि वाणी, कृत नहीं तो तो क्या हम सब जीवन रोते। पर पानी वन में भी कम है, जाव क्या कर नाक में दन है। फमी-कभी पन रवजाता है, वृपाल्द र्या छिप जाता है। को जल बादल से महता है, तो तुझ काल चर्न पहता है।

हरित बेल, पाँधे सन्भाये, वेगन, काशीफल, फल पाये। खरपूरे, तरबूरे, क्छड़ी, सब ने टॉग पित्त की पडड़ी! इसली के विशु पान कटारे, खाम खपक्व खुकाट गुरारे। सरस फालसे स्थानल होने, ये सपने मुख-साधन जाने।

व्यंत्रम् ध्रोदन् क्यादि हमारे, पेट न मर सकते हैं सारे। गरम रहें तो कत साते हैं, रस्तरे तो चल बुस जाते हैं। चन्त्रन् में पनतार धिसाया, पाटल पुरुष्टरस्या पिसाया। ग्रेसा कर परिधान सताये, वेशी चलन दिवाहरू पाये।

दीपक क्योति जहाँ जगती है, चमक चरुचला-सी लगती है। ज्याद्वल हम न यहाँ जाते हैं, जाकर क्या इद्ध कर पाते हैं। प्रामन्याम अरवेक नगर में, घूमें भोर वाप अध्रास्त्रुर में। हह रोप दिनकर के भारे, बदप रहे नारो, नर सारे।

भीतर-बाहर से जलते हैं, खड़ुलाकर परे मलते हैं। रेद पट तन इब रहें हैं, पबराते मन कब रहे हैं। रुपत पट़ा नगरों में अलाज, मील मिले डेप्छोदक नल दा। यह भी नुछ पट़ी विक्ता है, खागे तनके नहीं टिक्ता है।

पान करें पाचक जलकीरा, चलते रहे फुलाय कतीरा। घरफ मनाय छने डंडाई, श्रीपधि पर न ध्यास की पाई। बँगली में परदे राख कहें, धार-बार रस के चसके हैं। सुधिया सुरा-साधन पाते हैं, इतने पर भी अकुलाते हैं।

श्रकुला कर राजे-महाराजे। गिरिन्शु गीं पर जाय विराजे। धृति उड़ाय प्रजा के धन की, रचा करते हैं बन-मन की। शितने वृकता-वेरिस्टर हैं, बीर बहादुर हैं, सिस्टर हैं। सरा से कमरों म रहते हैं, गरवं तो गरमी सहते हैं।

गोरे गुरुजन भोग-वितासी। बहुधा बने हिमालय वासी। कातिक तकन वहाँ जाते हैं, वहीं प्रचुर वेतन पाते हैं। निर्धन घवराते रहते हैं, घोर ताप, सकट सहते दिन भर मुख्योम दोते हैं। तब शुल खा-पोकर सोते हैं।

व्यक्तियानी यर दॉव बलाना, फिर बनाब-भूसा भरसाना । पूरा तप किसान करते हैं, तो भी उदर नहीं भरते हैं। इतवाई, भुरजी-मटियारे, सीनीभगर, लुहार विचारे। नेक न गरमी से बरते हैं, अपने तन फूका करते हैं।

१६ हा, बोयलर की आग बजारे, अपटे काय लवक लूँ भारें! हा, पोरवार का आगा चया। नगर नाय का कर है। कहती सूर्यक जुंक रहे हैं, जलते हैं जिन हॉक रहे हैं। भारत-सूर्यक्रमें जिसकी, यह क्शक्षा म जलाये किसकी। ट्याइंडर वीर्य-समृह निहारे, हाय हुटाशन से जुन हारे।

१७ तंठ जाते को जीत रहा है, काल-विदाहक बीत रहा है। ममक मेंब्रिक-मार रहे हैं, हाय-दाय हम हार रहे हैं। पातक-बाख अवर्षेड यते हैं? पुन्यराज मी बहुत जते हैं। - पादल को अवली कुरहे हैं, गरमी की गति रोक रहे हैं। ₹⋤

जय दिन वावस के माविंग, वारि-मलाहरू घरसायेंग। तव गरमी नरमी पावेगी, कुद्र तो हंटक वह जावेगी। भाट बने कालानल गीव का, ऐसा साहस है किस किय का। शंकर कविता हुई न पूरी, जलती-मुमवी रही अपूरी।

## दरिद्र विद्यार्थी

ξ

सब भोर किरा गुरुद्धार घदार न पाया, वृक्ष भी न पहा भ्रव्यमार, द्वार वर धाया, व्यक्ष में न पहाराज, दूर दहते हैं, के सुक्षदा कीय कीत कुरेब जिसे कहते हैं, जिसमें कुष्टिण किरा मुक्तमें, स्रोत यहते हैं, जिसमें कुष्टिण हुल भी न कुष्ट सहते हैं, जिसमें कुष्टिण हुल भी न कुष्ट सहते हैं, क्षा भारा, व्यक्त भारा, हुत पर साथा ।

जिसने भिय भारत हिन्द बना कर मारा, हम पर हिन्दूबन जाद गुरुत्व दतारा, समक्षा जिसमें लघुदास, आर्यद्व सारा, बह अर्द रतती क्यों न छुनाम हमारा, जरकत सुन्दी मगरूर न में कहताया, छह भी व पड़ा करा मार, हार पर खावा।

- 3

गुरु गौर श्याम तन शिष्य मनोहर दीरी, गिटांबट घोलें घुप-मूत्र, जाल लिबि सीरी, जिनके सुन युक्ति-त्रमाण वर्क श्रवि वीचे, करते प्रतिवाद न न्यास, वशिष्ठ सरीचे, नेटिव प्रिम्टर वन हा न, बृट खटकाया। कुछ भी न पढ़ा सररमार, हार घर खाया।

50

जिनके सुद्ध भोग-विवास, ठाठ बहते हैं, जिनको अन देकर थींग, बनी पहते हैं, जिनके पुष पुष समान शिष्य करते हैं जिनके गौरम गिरि पन, रहु चढ़ते हैं, उन गुरुक विवों में हम गुरु पहते हैं, उन गुरुक विवों में हाय, न में अपनाया, इक्ष भी न पड़ा महत्वार, हार वर स्वाया ।

w

नितमाणम का गुरु भार, तील सकता था, चरदू दुलहिन की पोल रतेल सकता था, कटु इ गिलिश में आधुर्य चेल सकता था, मिक भाग लिख्य पढ शुद्ध चेल सकता था, शाकुर विन विच खबीच रहा चलताया, कुक्क भी न पढा महस्तार, हार पर कारा।

# **उद्वोधनाप्टक**

काम, कोध, मद, लोम, मोह की वेंथरंगी कर दूर, एक रंग तन, मन, वाखी में भर ले त् भरपूर। प्रेम पसार नुम्लु भलाई, वैर-विगोध विसार, मिक-मात्र से सब शंकर को धर्म दया उरधार। -

दरर, ब्रहाट न पड़ने पाय पर-यिता की कीर, विवस किसी को नहीं सुनाना कोर्ट पचन कटोर। अवना, अवनों को न सतान। पाय बड़ा अधिकार, भारतभाग से अब शंकर को पर्म-दग्र कर पार ।

स्त्राप म उत्तर्भे सत्वालों के इत, पाराएड, जमाद, नेक न जीवत-काल विवास कर पोरे बकराद। बाँट मुक्त क्राम पिन उन की जान स्रजान, लगार, मिक-भाव में सज मेंकर की पूर्म दया जर धार।

हिंसफ, मध्य, खामिय-मोर्ता, कपटी, वज्यह, बीर, उचारी, पिशुर, चयोर, एतस्ती, जार, हटी, सुत्तवोर। अप्तुर, श्राततात्र, शुर-होही इस सब को धिक्छार, भक्ति-साब से सन श्रीकर की धर्म देगा उर घार।

जो सब छोड सदा फिरवे हैं निर्मय देश-विदेश, सर्व-सिद्ध प्रयेश्यर जिज्ञ से मिलवे हैं जपदेश । ऐसे अधिध अहायुक्यों का कर साहर सरकार, मित-साब में सज्ज रॉकट को धर्म देवा दर घार।

साता, पिता, सुरुषि, सुरु, शांधा, कर सब का सम्मान, हरण, अमाध, पितत, दीनों की दे बल, भोजन, दान । सुभर, गरारि, सिल्फ्जारी की पूज सुचरा बिस्तार, मक्ति-माच से भक्त शंकर की पर्म द्या उर भार।

क्षगन लगाय धर्मपत्नी से कुल की वेलि बढ़ाय, कर सुधार दुद्दिश-पुत्रों का नैदिक पाठ पदाय । सज्जन, भाशु. सुद्धद, मित्रों में नैठ निषार प्रपार, मित-भाष से मद्र शंकर की धर्म दया यर धार। पाल छुटुन्थ सहुद्यम द्वारा, भोग सदा सुख-भोग, करना सिद्ध झान-गौश्य से निःश्रेयसशदयोग। जद,तप, यक्क, दान, देवेंगे, जीवन के फल घार। भक्ति-भाव से भज शकर की वर्ष दया पर घार।

## वसन्त सेना

[ यसन्तमेना का वर्णन संस्कृत के मृण्ड-कटिक नाटक में आवा है, उसके आधार पर सुपिसद चिककार राजा रिवियमों ने पक मान-पूर्ण चित्र कहित किया था। उसी वित्र पर सरस्वीमस्पादक काचार्य शी सहायिर प्रसाद द्विवेदी के इन्डानुसार श्रीशंकरजी ने यह 'वसन्त सेना' शीपंक कविना तिरसी थी। दूसरी कविता 'फेरल की तारा' भी स्व० रिवियमों के जित्र पर है। यह भी आचार्य दिवेदीओं के ही अनुरोध से तिरसी ग्रधी थी। दीवेदीओं के ही अनुरोध से तिरसी ग्रधी थी। दीवेदी के हिसे एक दें की सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सं० ?

. . . .

लैंसा के शुप्तर काम जरस धनेगा यहाँ, साक न उड़ेगी कहीं मजनूँ के बन की। अभिं के कलाम की भी चलकी चरागेनहीं, टोंकी न पहाड़ में चलेगी कोडकन की। शहर-सर्वेस्य ]

कामकन्द्रला के नाष-माने की लताफत में, गाँठ न खुलेगी माघवानल के मन की ! कंचन की चाह होड़ कंचनी अकिंचन की शंकर दियावेगी लगावट लगन की !

₹

विक्रम के कारों की है नायिका नवेली यह, शुद्रक रचित सुन्द्रकृष्टिक में वाई है। स्वामिनिमध्निका की मामिनि रदिनका की, पूवा की सबति वारचनिका की जाई है। मोसी रोहसेन की है नाम है 'वसन्य सेना', चारदक्की की माख-बलला। कहाई है। राजा रविवर्मा की चिद्र-चातुरी ने माज, शुंकर सरस्की के बांक में दिसाई है।

₹

थित्र की बिधित्रता में बांगों की गहन पर, सिक-पुत्रान भर-पूर ध्यान वीजिए ! कोमल कलेबरा की शुन्दर सजावट के, संगठन देरियर प्रसंगस्य पीजिए ! जैसी सुनगई ठीक पेसी ही पनाई उस, चतुर खितरे की वहाई बड़ी कीजिर! मिसरी के साथ पोंस जीत कान्सा मेल सान, रंग्डर की मही कविता भी पर लोजिए!

8

'रूपा' 'भुपाकर' के खंक में कर्लक वसे, सारी जल-कोप 'रतनाकर' ने वाया है। 'भागु' मगवान काले घटवों से धर्याले रहें, स्थामी 'रयाम-मुन्दर' के सग योगमाया है।

( १७६ )

सुन्दरी वसन्तसेना बाई का विशुद्ध सन, पालक महीपति के साले का सताया है। शंकर की रचना में ठीक इसी मॉति हाय, महापन दूपण बनारसी समाया है।

¥

ज्यारी को छुकाय कर चोर का यसाया घर, दूत की दूया से मधिमाला मिली यार की ! हाम को सताई चाहि, पीतम ने पाई चाहि, तथमी उतारली चहाई बेलि व्यार की ! प्रमास पीती रही, मार सही जीती रही, शंकर जलायी जब कोट गल कार की !

राज-नल पाया प्राय प्यारे को बचावा श्रव, दुलही कहाती है पवित्र परिवार की ।

क्याचार्य श्री महावीरप्रसाद हियेदी के सम्याहत-जाल में 'स्वत्सकतीं श्रीर काशी मागरी-प्रचादकों संघ्य के सम्य कुछ म्हन्य सी हो गयी शि साम के तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने दलवन्दी की सावना से प्रिरंत होकर लिएमा था कि 'मर- स्वती' में 'महो कि कार्य' निकलती हैं। आपार्थ हिंवेदीकी को यह बात बहुत नापसन्द कार्ड और स्वत्सार के स्वत्योयक से राय त्वीश्रसाद 'मूर्य', श्री 'सुमा कर 'सहसे', ने कि साव के पल्योयक से राय त्वीश्रसाद 'मूर्य', श्री 'सुमा कर 'हिंवेदी, किवत 'रन्ता कर'नी, श्री जागनाथ मसाद 'मानुं, अी 'सुमा कर हिंवेदी, की लहम फरने यह हन्द लिसा माया है। उस समय इम छन्द की पही चर्ची हुई थी।

सोहनी सुरंग सारी करवी विनारीदार, कामदार कंजुली करेंच की कसी रहें। टौर-टौर पूराण-से भूराण प्रकाश करें, बोजकी टमड्र बाड्र-बाड्स संस्कर्त रहें। बार्स अनुसार-पारी शील सम्प्रता के साथ, शंकर धनी की पत्र च्यान में पत्ती रहें। विश्वसी विधित्त महा सुन्दरी वसन्तमेना, मित्र चारुट्स के विश्व में बसी रहें।

•

सीस पें पसार फन नकु लीं लपेटा सार,
लटकी लटक दिखतावी बल खाती यी,
मांग सुख फाड़, बाद मीवियों के दाने-शंव,
मूसर की जीमें लप-नप लपकार्टी थीं।
शैंकर शिरोमिष्ट को ज्योति का उनाला पाय,
रोफ-सर्द ग्यारे रूप-कोष की रखाती थीं।
बात वेषी नागित की तबकी कही है जब,
नावती बसन्त सेना बाद गीड गाडी थी।

. .

कजल के कूट पर शैप-शिया सोती है कि, श्यामधन-मरहल में दामिनी की जारा है। यामिनी के खंक में कलाधर की कोर दें कि, याहु के कराय पे क्याल केंद्र जारा है। शंकर क्योटी पर कंचन की जीक है कि, जेज ने विभिन्न के हियों के तीर मारा है। काली पाटियों के बीच मोहिनीकी बीच है कि, जाल पर खोड़ा कामदेव का दुधारा है। उन्तर उरोज यदि युगल वमेश हैं तो, काम ने भी देखों दो कमार्से ठाक तानी हैं। शंकर कि भारती के मानने भवन पर, मोद महाराज की पताल महरानी हैं। किया तह नागिनी की सॉलवों स्पेतियों ने, आपे बिशु विक्य ये विलास विधिष्ठानी है। कारोप बिशु विक्य ये विलास विधिष्ठानी है। कारोप बिशु विक्य संविद्या होंगी स्वरा.

> शृक्षुटी कटारियों का कैसा कहा पानी है। १०

तेज न रहेगा तेज घारियों का नाम को भी, भीगल सर्वक मन्द-मन्द पड़ जायँगे। मीन शिन भारे मर जायँगे सरीवर में, इव-इव शंकर सरीज सड़ जायँगे। वौंक-वौंक चारों और चौकड़ी भरेंगे सुग, स्थेजन खिलाड़ियों के परंत मह जायँगे। बोलो इन कॉ लियों की होड़ करने को खब, कौन-से खड़ीलें उपसान खड़ जायँगे।

रिश्

कार्यक से न कॉर्न जिंद जाय इसी फारका से,

फिन्मता की भींत करतार ने तथाई है।

ताक में निवास करने की कुटी शंकर कि,

इदि ने इपाकर की झाती वें खपाई है।

कीन सात नेगा कीर दुएट की कठीरता में,

' कोमता तिज के प्रसुन की समाई है।

सैकड़ी नकील कि पोजन्की इप्ते पर,

ऐसी नासिका की और उपमा न पाई है।

#### १३

धानन कक्षानिधि में दूनी कहा देखन्छ, चाह्क चकोरों के उदास दर कर्लेंगे। दाहिम के दानीफन दाने उगलेंगे नहीं। सुन्द कलियों क कुरूद काड़ में न भूलेंगे। सीप के संपूर्त पर्माल न करेंगी त्यार, संकर धमेली और मोदिया न क्लेंगे। दोंगी की वरीसी मिर-मालिका हुँसी की इस, दामिनी की दूरी को न दबता भी मुलेंगे।

#### 88

राद्ध जो बराबरी की पोपला सुनावेगा हो, तार कट जायगी उदर कट जायगा। राकर कली की खबि बदली दिखावेगा हो, ऐंठ घट आयगी छताउ छट जायगा। कानन में कोकिंग सुराग सरसावेगा हो, होड़ हट जायगी पर्योद घट जायगा। कोई कंठ-कंठी इस कठ की वैंधावेगा हो, हुएटी पट जायगी। प्रसाद बेंट जायगा। दम्पति के मुख करें पर अवनीयन पै,

सन्दिर मनोहर मनोब के यमत हैं।
सेन के मनोरय सबये प्रेम-सागर को,
साधन ब्हुय युग सन्दर अपन हैं।
चहार उसह-भरे योचन दिखाड़ी के थे,
शंकर उसह-भरे योचन दिखाड़ी के थे,
शंकर-से गोल कड़े कन्दुक युगक हैं।
शीनों मत रूपरे रसहीन हैं परीज पीन,

### 38

सुम्हर शरीर सर-पाइप के फल हैं।

रुज्ञ से परण्यातर, कहानी से जंप देखी, जुद्र तादुलानंस हो बरोज गोक्तानंत हैं। इट्या इच्टलानंस कान, पूर्व बल्लामांसे ट्रान् किंद्राइन्दी नासिका, गुलाबन्से क्योल हैं। चंपरीक पटलीन्से केश नई कैंपल से, चाप बारण कत कच्छ केसी बीत हैं। शंकर बसन्त सेना बाई में बस्तन केसे, सीहने सुक्षणु बांकर जयमील हैं।

### 80

क्वमी की शींव से नहीं न हों हो हो करें। में,

हा हुलहिन के ले काम करती नहीं।
पीरवा , बहारता, मुशींकता, मुशींकता है में

शहर असिद्ध निज नाम करती नहीं।
अन्तहों भलाई को न मूली क्रिसी मों ति से सी,
प्रम का प्रभार कार्जि याम करती नहीं।
स्मित्र के समान कर मराव को लाख ताय,

शामी गुढ़ लोगों को अशाम करती रहीं।

शाम की धहार देशी भीक्षमें बहार में तो, [हंले अन्हर्ताण की निमाया गुलेतर से। हाय, चकराते रहे आसमों के यदर में, तो भी ली लगी ही रही माह की महर से। चाविशे मुसीबद ने दूर की शहरद की, बाव की न बात निली लज्ज है शकर से। शहर नतीजा इस हाल का यही है यस, सच्ची काशितों में नका होता है बरर से।

## केरल की तारा

वीर-मण्डल की महाविद्या, सहासाया नहीं, मालि की बनिवा ससमने तीव की जाया नहीं। सत्य-सागर सूरमा हरिबन्द की रानी नहीं। कारने यह भेषवीं तारा कमी जानी नहीं।

चित्र-विद्या-विद्य विवर्मा दिसाते हैं इसे, भाव ग्यों के त्यों दिसाने और षात्रे हैं किसे ! चित्र से यहकर चितेरे की बहाई कीजिए, जी लगाकर जी लगाने की कथा सुन लीजिए!

कल इसी के योग से विर आघ मेरा रोगे गया, सो गया तो स्वप्त में संकल्प पूरा हो गया। प्यान में मरपूर केरल देश की छिन छागई, सुसकराती सामने प्रत्यक्ष तारा आगई। 8

मांग देकर पाटियों में पीठ पर बोटी पड़ी, फाड हुँ इ फैलाय फन इबि-राशि ये नागिन अही। माल पर चाइक चकोरों का बड़ा अनुराग था, क्यों न होता चन्द्र का वह छीक आधा भाग था।

भू नहीं मैंने कहा रसराज के हथियार हैं, काम के कमठा कि ये तारस्य की तलवार हैं। मीन संबन खग मरें हम देह-दूस के फ्ल हैं, इन्दु, मगल, सन्द से तीनों गुणों के मूल हैं।

मूल बन्धर के न बान। को बताकर शुव रहा, रूप-सागर के सजीले सीप हैं गैं भी बहा। गोस गुरकारे कपोलों को कही वपमा न री, इप्प पाटल-ते समझ सी-बर्य सुपना चूमली !

नाक थी हिंचा हुटी द्विन की द्वपाकर पै नई, लीर लटकनकी कि पित्रजी की दिया पी बन नई। चित्रतिहात कर सुद्ध बतीसी की कहा वेलाग थीं, सुन्द की किल्यों कमल के कीप में दिपती हैं क्यों।

सब जड़ाऊ भूपणों के सीहने ऋंगार थे, कएड में बेबल मनोहर मीतियों के हार थे। पीत हुश, बक्से-कसे, कोमल-कड़े छोटे-बड़े, गुप्त मारे अग साड़ी की सजाबट में पढ़े।

देश उसको मोद-मद से मत्त में भी बन गया, इछ दिमों तक साथ ग्हने का इशदा ठन गया या समय बरमान, जारों चीर धन पिनने लिए, वैवदक वह चीर में उस देश में फिरने लगे। 8

देख वेपुर और कालीकट नगर सिरमीर की, चल पड़े रत्नाथिरी, टेलीचरी झॅग्लीट की! गैल में नाले, नईरिन्द स्वच्छ जल-पृश्ति पड़े-सेंक्ड़ी एला सुवारी, चारियल केला सड़े।

पृष्ट नाना मंति के जंगत पहाड़ों में दिने, सिंह, मालू, मेडिये, चीले, हिरन, हाथी निले बाह चन्द्रन के लिये ऊँचे मलयगिरि पर चट्टे-मूँपते मौरम-पने शीरायड को खागे बट्टे ।

कालको के पास ध्यारी पूरणा भी आगरे, सिद्ध शंकर देव की जन्मस्थली सन सा गई, न्हा चुके सुसता चुके सन्ध्या हदन भी कर लिया। वाग्र में हेरा दिया, भोजन किया, पानी पिया।

में निद्दोने पंपड़ा वह सुन्दरी नाने लगी, सोहनी बरसाव में पोयूच वरसाने लगी। बार चक्का के रहा चक्की नदी के बार धी, बेदना उनकी विरद्ध की हाय विपक्षी धार थी।

\$8

षस यहाँ तक देखते ही आँध मेरी नुल गई, स्वध्न के सुदा की अलीकिक मधुर मित्री धुन गई। गई नहीं का चिन है, ताबीज में यह लीजिय, मन लगाकर किर दुवारा पद्य यह पढ़ लीजिय।

## वियोग-वज्रपात !

साठ वर्ष से श्राधिक समय हुआ फतेहगढ़ से 'कवि-त्र-चित्रकार' नामक मासिक पत्र प्रका-शित होता था । जसके स्वामी और सम्पादक भी पं० सुन्दनलासशर्मा थे। परिवतनी प्रसिद्ध हिन्दी-हिसेपी थां प्रेज कलक्टर प्राप्तस साहब के षडे सिय थे। इन्हीं की सहायता व प्रेरणा से कवि-ष-चित्रकार प्रकाशित किया गया था। पत्र ली थी में छपताथा। इस में चित्र-कला सम्बन्धी बातें। कविताएं तथा समस्या-पूर्तियों होती थीं । परिवत्त क्रन्यनलालजी कवि जीर वित्रकार दोनों थे। इन्होंने जीवन-भर कवियों और चित्रकारों को बढा प्रीत्सा-हन दिया । कवि-व-चित्रकार में उस समय के सभी विद्वान चौर कवि लिएते है। एं० महावीर-मसाद द्विवेदी, महाभदीपाध्याय पं सुधाक( द्विचेदी, भारत-मार्तन्ड पं० गुरु लाल, प० श्राम्ब-कादत्त व्यास. विद्यान्वारिधि पं० ज्वाला प्रसाद मिश्र. महाकवि शंकर ब्रस्थादि कवियो की कविताएँ भीर समस्या-पूर्तियाँ प्रकाशित होती थीं। कम-जीर कागज पर लीथी में छवा हवा कवि-ब-चित्रकार ही अपने समय का सब से बड़ा और प्रसिद्ध पत्र था। पं० कुम्दनलाल जी ने घडे उत्साह से इसे निकाला था। कठिनता से चारह-चौदह आंक निक्ले होंग कि परिवरको राज-यदमा रोग-प्रस्त हो गए और हिन्दी की महती सेवा करके वेवल छत्तीस वर्ष की आयु में चल बसे 1

महाकिय शंकर की पिषडतती से यही

मित्रता थी । उन्होंने अपने मित्र के देहान्त पर

यह 'वियोग-कुपात' किसा है । किय-र-जिद्रकार की दी हुई कुछ समस्याओं की पूर्तियों पंक कुन्यनलालकों के वियोग-जन्य दुःस्र में की गई है । इन पूर्तियों से किय की विकलता का पूरा परि-पर्य मिलता है।

पं० कुन्दनलाल के देहानत के परचात् चनके मित्र फतेहगड-निवासी स्वर्गीय सेठ हरि-प्रसादजी है कहि-च-चित्रकार का सन्तिम ष्यंक निकासाथा। इस खंक सें परिवरजी का चित्र था और कवियों की स्वर्गीय के प्रति शोका-ब्जलियों थीं। शंहरजी का नीचे लिया कवित्त एक शोकांक में विशेष स्थान पर चित्र के साथ ही दिया गया या। इस समय किसी पत्र या पस्तक में कोई चिन्न प्रकाशित होना बड़े आरवर्ष की घात सम्मी जाती थी। इस शोकांक के साथ ही कवि-प्रश्वितकार को भी समाप्ति हो गई! इस अंक में शंकरजी ने कवि-य-वित्रकार के मुख से ही उसकी वियोग-विह्नता का वर्णन कराते हुए समाप्ति की सुवना भी घड़े ही कारुणिक शब्दों में दिलाई है। कथि-य-चित्रकार कहता है:--

सारी वलहीन दीन मैं हूं कवि चित्रकार। प्यारे सेठ हरपरसाद ने पदायो हूँ। शोक-विप छाय रहा मेरे च'म-म'मन में, नैरी काल-च्याल ने रिसाय घर सायो हूं। सीची कहू रॉकर राधीर म रहेगी खन, धन्त के मिलाप को निहारे तीर खायो हूँ। जाको मेर उर में विराजत विचित्र चित्र, ताके वनन्याग को सँदेसो क्षिय लायो हूँ।

कवि-व-चिनकार ने अपने स्वामी और सम्पादक के 'तनत्याम का सेंदेसा' देकर अपने पाठकों से अन्तिम मिलाप किया और वह सदा-सर्वता की विलीन हो गया! सं०]

हमको ब्यव जामन भामन को तन चातक शोक सवाबद्ध है, वह स्वर्ग-शिरोमिक देवन के दल में सुरराज कहावद्ध है। धर देह यहाँ हाम कर्न किये पर कौन वहां सुख पावद्ध है। कवि शंकर यो उपकारिन की 'सोड जोकन में बसु खावद्ध हैं'।

काढ़ दिये कविरत्न घने हमको जिन भारत-सागर को मध, श्री सुखदायक शिल्प सिराम दिखाय दिये सम वन्मति के पथ। जीवन दें जग जीवन के डित प्रास्त वजे हरि प्रोम कथा कथ, या करनी बिन और भना "डपकार कहावत कौन पदारय।"

देश विदेशन के सद्मन्थ पढ़े जिन शील लिये गुण सारे, धर्म विभूपित दान दयाकर दीन विवेकिन के दुल टारे। हेहर, हाय, हित् सन के पिय परिकत कुन्दन लाल हमारे, देह विसार पतार सुकीरनि शंकर सो ''सुर लोक सिपारें"।

'शंकर' धम्धु हितू धुत्र सम्यिति सित्र घने घरनी घर नीकी, जीवन की फल पाय उर्छग तजी सुखमा घरनी घर नीकी। कीरित की तरनी पर बैठ लही गित बैतरनी तरनी की, कुन्दनलाल मये सुख-माजन "या जग में करनी कर नीकी"। ×

जीवन के यत्न जीवित हैं, जगतीतल पें सब जीव वराचर, हा पिन कुन्दनलाल शुनी परलोक गर्वे उर लाय हरा हर। फूद पड़ी दुरा सागर में सिर पें घर मित्र वियोग घराघर, 'शंकर' या मर प्रान तजी ''वन घार करी जिन घार बरावर"।

या लग में बहुधा नर-नारि कहे निशित्यासर यों छुन भैया, जात न शंकर बित्त बिना दुद्य एक यही छुटा दान दिवेया। जो पन के बल ब्याय निर्ते युव कुन्दनताल सुकर्म करेया, हों, तक तो हम हूँ कहि हैं "अप तो सब की गुरुद्व रुपेया"।

हाय, अमंगल मूरिंव मौत पिरााचिनि संगल साज सर्जना। पापिन धाय पड़ें जब जापर को यब त्याय रारीर सर्जना। प्राण हरे जग जीवन के अपकार करें वित नेक लर्जना। याहि सखान सिखाय सके कहि "सार यहैं उपकार तजैना"।

5

पालत ही कवि-रुक्तन को सुदु मूरति भारत के सदिवा की, ब्याज ब्यचानक बस्त भई वह राष्ट्रर देख धरी द्विय ताकी। ये तुम इंदनलाल न जाडर हा समता न करें पिय ताकी, कुन्दनलाल लुटाय गए कह "दन्नति यो करिये कविता की"।

हा, बहु बार अनेक प्रकार विवार-विचार किए उपचार, हार गए सिर मार गक्षार उठार सके न महा दुस भार । इन्दनलाल प्रपंच व्यसार विसार गए कित शोक पसार, कार गए सपके छर शंकर "माल लिखी लिपि को सकटार" ।

१० सादर मान बहाय स्था कर देव रहे उपहार पनेरे, वर्ष छतीस बसे बसुचा पर दंश गये अब देवन केरे। शंकर जाय जहाँ गुरा सों मिय पिष्टत झन्दनलाल बसेरे लें बल,फाल,तहाँ हमको ''यह बाहत हैं कपि कीर पितेरे''। 88

स्थी देद म स्वास की, कफ के कड़े न प्राण, पानी पदापात के समें न पानक बाध, समे न पानक बाय मीठ को मोत न आई, वैशे काल करास मयो हमको दुखदाई, हाम, शोक ने स्थाद करों कविया की रूसी, कोविय कुन्दमलाल-कल्यतक शॉकर स्टूपों।

(दोहा)

श्रव तो हम सक्को भयो, वेरी ब्रह्मा याम, श्रविक लिसे मत लेखनी यमजा श्रास् थाम ।

## वियोग-बज्राघात

[स्वर्गीय श्री पं० कम्भिकाइस व्यास संस्कृत के प्रकारक विद्वान और हिन्दी के सुम् सिद्ध कि थे। ज्यासभी द्वारा रिक्त संस्कृत के मिस्ह कि थे। ज्यासभी द्वारा रिक्त संस्कृत के कीन संस्कृत-प्रेमी नहीं जानता। अपने समय में अगसभी का हिन्दी-कायों में बहुत केंचा स्थान या। उतका देशन्त अप में लगमग १० वर्ष पृष् कुआ। संकरजी के वे कहे मित्र थे। अपने मित्र के वियोग में संकरजी ने निम्मिलिशित कियारी स्थान रिक्त सिक्तिम्त्र नामक मासिक पत्र में स्वीयी शे। यह पत्र साम्यापूर्वियों का पत्र या उस समय के सवसी प्रसिद्ध-पिसद किय रिक्तिमित्र द्वारा सो हुई समस्थामीं की पूर्वियों करते थे। संकरभी शङ्कर-सर्वस्य ]

चोर ज्यासनी भी उन्हों कवियों में से पे ! नोचे की कविया में संकरनी ने रिमक्तिमत्र की साल-भर की बारह समस्याओं की पूर्वियो न्यासजी के वियोग से विद्वल हो करण्यस में की हैं—म०]

ď

मुर्शत सुकवि की ह्योली ह्य कि ह्यां की, किरख रूप राव की अधानक अर्थ गई। मोह तम हरनो, अमोध हित करती, कलेत की हित करती, कलेत की कि तै गई। हाय, हम सबको परावे चीर अब की, अनुठ अनुमक की समेद सेग लें गई। रयारे जन जीर के निहार नेह तीर के, "वारोक विचार के कथार पर ह नहीं।"

9

अधन पिताय जाय बेठत हैं जीव जहाँ, रांकर वहां की खात खक्य कहानी हैं। रेल की न रेल-पेल तार-उदिवा के नाहिं, हाक-हाकियान की न जानी है न खानी है। भेजत हो खम्म पट धानी भूत भेवन को, ऐसी रीवि खाय ने पुरोहित जो जानी है। होई विधि हमको नवाधी महाराज खाज, ब्वासजी के पास पठ "पविचा पठानी है।"

3

व्यासजी, विसार निज देश को निवास वसि। देवन के देश में न वासर बिनाइये। हेरत हैं हारे-से तिहारे घरवारे सारे, प्यारे परिवार पें सनेह सरसाइये। रावरे ये यूहत हैं मोह महासागर में, बावरे अधीरन को धीरज बंधाइये ! हाया हम लोगन की हीन दशा देखन को, एक बेर आरत में 'फेर वले ब्बाइये !'

>

श्रोता उपरेश के बरानन हे बार-वान, ज्यामकी ने ज्यास को विवेद-यन पायों है। ज्योतियी जतावत है ज्योतिय के मन्यन को, सार सारो इनहीं के बर में सवायों है। जीवन को जीवन गदारि गुनी जानत है, गायक यतावत है सारदा को जायों है। कविता स्सीली मुनि रसिया प्रकारत है, रोडो रसाज में "मनोज विद् शायों है।

y.

माजत है जीत के नगाड़े जगवीतल पै, धीर-वीर ज्ञानी गुन गाउत है जिनके। नाम, धाम, कीरित के काम गुने मन्यन में,

शंकर न श्रीर पते पायत हैं तिनके । दृश्य देहधाशी जो दिखाबद हैं बाज काल,

र्योज ऋगलेनकी मिलेंगे नाहि इनके । ज्यासभी विसार वेप विधि को बनाबट की, देख बलें "तुमहूँ तमासे चार दिन के ।"

ę

काशी विश्वनाय की पूरी में तन त्याग कर, रुपास बड़भागी धुवधाम की सिघाये हैं। स्रोक्त ने सँगातीन के उर अवनीतल पै, संकट के कांकुर क्षनेक उपजाये हैं। राष्ट्रर-सर्वस्य ]

दार-दार चाँसू दुस्त शेकत हैं वार-वार, बावरे वियोगी विधि वाम के सताये हैं। भारत ष्रमाये तोहि वारिधि में बोरन को, मानो तन पारी घन "गरजन आये हैं।"

)

रक्षभये दिरस रहे न रोग-हारी गुन, चूरन में, क्वाय में, स्वरस में न गोती में। हारे करि-हारे के खनेक उपचार मिली. जीयर-नरी न कियाजन की मोती में। खूटि गई नारो, देर सीरी मई बारी कर्छु, देर हितकारी हरिनाम रही योजी में। फार को वहिंगयों उपस की बिशुद्ध हुंस, बेठकर देवन की वहन ''खटोली में।'

G

सममी यदि व्यास विशारत के ब्रातुसर बली करनी करि ही, फल पाय भली सुरा जीवन की पल में भवसागर की वरि ही। कब ली जिनभंगुर भीगन के उपताप हुतासन में जरि ही, कबि शंकर शोक वर्जी सुम ह "बिच हो न बर्जा निहुचे मरि ही"।

٤

मत पान को कवितामृत को, अब केवल शोऊ हलाहल पीजी, युष ठ्यास बिना हम होड़ बहैं, बिन बोट कहाँ सव सी कह हीतें। अनमेल मिले गुरुकोश्त के दल में उपहार-स्पापि न लीजी, कवि शंकरजी कवित्मयक में कविगज कहाय 'पास्ट न कीते'।' कमी चलते नहीं थे चाल कोई घेठिकाने की, न होड़ी धान अपनी जीत का बंका यजाने की। हमारे ज्यामजी शतदंज के ऐसे रिसलाही थे, कमी राद ली नवाडी पर किसी सेमातत्याने की। लगी ली ज्यासजी की बंधनों से खूट जाने की, गये गोलोक को सीधे रही दुविधा न च्याने की। मिलेगा च्यापको हरिज्यक्ती क पास ही ज्यासन, कहीं जबता = यह जाये हमारा जी दुखाने की।

#### 88

शोक-भी सुघि पाय, बनारस-बासी आये, संकर सो अदधी बठाव गंगावट नाये, रोग-पोय 'शधा कुमार' ने क्यास दिता की, पायक दे नरमेथ कियो चेताय दिता की, सब साधिन की कॉलियान सी, अक्षु-पुपात परे लगे, कर सुक्तीन अर-जर हाड़ हू, बत-यन कुम 'करें लगें'।

### १२

बैदिक धर्मे धुरीश महात्रत पूर्या परिवत, संनित्रशील बिशुद्ध साधु सद्गुख-गण मरिवत, 'पटिका शतक' शतावधान साहित्यशाद, ग्रोकर भारत-रत्न खादि पाये अनेक पर । भावपूत 'अभ्विकाद्यो' शो अथल समाधि लगाय कें, ऋतुमृत मृत भावन मये, शोक गसान ''बगाय कें"।

# गएपति-प्रथाए

व्यापदाकी व्याग ने जवाले शोक-सागर में, हाय रे 'अस्च वज्रशत' का प्रमाण है। देद रहा सेइडो वियोगियों की दातियों की। एक ही वियोग-तन्य-बेहना का थाए। है. काल विकराल ने क्रचाल की क्रपाण गही। क्यों न प्रेम-कातर करेंगे कहाँ बाल है। शंकर मिलाबेगा मिलेंगे परलोक ही में. माणहारी व्यारं गरापति का प्रयाण है।

परिडत प्रतापी, पुरुवशील गरापतिजी ने. शंकर स्वदेश का सधार किया काम से। भारत-जिलासियां में कीन परिचित सहीं. आप के पवित्र यश और नामी नाम से। स्वामी दर्शनों के सिद्ध धार 'हपाराम' की-सी, वैदिक धने हैं जन्म पाय जिस माम से। हा निधि हमारो शोर-संहिता के नाय म ने, छोड़ा जग, कृप किया उसी 'जगराम' से ।

झान गुणशील गण्यविजी हमारे मित्र. नागर निवासी 'चूह' नामक नगर के। पारासर गोती विश्व विश्व ते 'वारीक' विम, श्रांगज प्रतापी 'मानीसम' वैशवर के। दारा चौर प्रत का विलोक परलोक-वासः धूमे अनपत्य पैन पास गये घर के। र्श्व के राम जीवन के हायन विताय हाय, त्यागे हम साथी बने शंकर अमर के। साना महाविश्वा का महत्त्व महाविशावस, संगत भनात रह सिद्ध-समुद्धाय का । से भी गुरुहुल से पकार न प्रवास त्याम, पाठहों को फाठ न पहांच सके न्याम का। इक्ष गुण गाय बढा-सोक में विरादों जाय, पाया पह शुंकर सकाथ से ककाय सा। युक्त गणपित हुए बच्च में गणों को बॉच, हाय हास होगा न हमारी हाय-हाय का।

ä

पादरी बनारसी ने कोली पिएक्लो की पोल, शक्ता की रिफाय बींग हांकी विक्रयन की। ऐसा मुन गांज गयुप्तिकी सभा में जाय, शैंद-ौंद गरी जांतकारी 'बातस्त्र' की। शंकर सवाई काश्रामीर की बनाई बात, याहे श्या-कीप से विद्याहे मातथन की। जाति थे दुवारा उसी देश को अकारख क्यों-हाहे ग्राय पन्य हो में रोकी कृषि मुन की।

मानव-समाज में निरीश्वरता नाचर्ता है.

कापे से अधिक बीज, जैन गुक्त वीस हैं।
चुके शश्यक न इहस्पविजी साम रहे,
ऊत्ते युक्तिबाद मारुलादि का न मीन है।
एकता का प्राठ सीचा मीउहस्पित शंकर से,
मेद का विलास भी कुमायना का भीन है।
स्वाभी द्यानन्द कहाँ। हा न गणपति वहाँ,
बोली, महाविच्या का वचाने वाला कौन है।

घरेंगे-पसीटगे धमएड-मरे बन्ध-मत, भारतीय सम्बता-विरोधी जान दाविते। रांकर भिनेत्री धर्म-ट्रीडियो की धारी भीड़, कांलाटल जेरी सरव-च्याय के मचावेते। ऐसे धर्म-संकट में हार की सहिते मार, वेदिक बनावटी न सुरमा वहायेंगे। नाम के नकीले जान सकरेंगे वह, हाय ग्राधपितजी किसे न वाद आवेंगे।

.

मानो न मलीक भूमिकन्य ही से शायता है, वियु हादि बंगों से पहाइ हिस्तवा नहीं। भातु का मफाश भन्य कीरख विकास का है, सारों भी चनक पाय पदम दिस्तता नहीं। शकर स्थीती कहीं रंती रेत बातवी हैं, बुद्ध दुरी हैं, नियों से हीरा बिस्तवा नहीं। हाय, नायपति की अन्दी वस्तुता के विना, कम्य वयदेश सुने स्वाद मिनसा नहीं।

È.

पैसी के पुजारे पाने वालों को न पूजते हैं।
पूज्य न हमारे लग्ड लालची लुटेरे हैं।
विद्या के विगोधी बन्जबी को दान देने नहीं,
उठाली उमन्मेंगते मिटाय मान फेरे हैं।
ग्रेंकर पुजारक ज्यापियारी लीकरी में,
जागगाइ, जैजुएर, मुनवी बहुतेरे हैं।
पोगा विश्वतों की परिज्वार के न चाकर हैं,
ज्ञानी गण्यवि की सी चातुरी के चेरे हैं।

रांकर प्रस्णा-रोव-ग्राल गायुपिकी का, ज्ञानी-पुणियों की छापियों में गढ़ जायमा ? नार्थेंगे प्रयस्ट नीच रेंचे प्रतियोगी विचा, प्रधानाद कोटा किसका न कढ़ जायमा ! इतेगी उसमा मुद्दता की मृद्द-मण्डल में, पाप के पहाइ पे प्रमाद वह जायमा ! नाम के महाझमाब मायिक महासुरों की, माहमयी माया का महत्स बहु जायमा !

#### 95

सीती है हुरन्त जन्म माता गाराणविज्ञी की
भारा-पोत प्रत-रोक-किन्सु में खुबोती है।
भोती है विधाद सुक्ति मांगती है शंकर से,
कात विकास की कुवाल जो विभोती है।
पोतती निराशा-मिस देव के दुरानन में,
देखी दुःख-कावरा विकल कैसी होती है।
धोती है कलक शेर जीवन का खांसुओं से।
सोती है क नेक दिन-राव पढ़ी रोती है।

### १२

पैरिक समाज में विपाद के लुटेरे लगे, लुटे किज जीहरी अमील राम को चुके। 'हो पुके हताश अवनित के गढ़े में गिरे, हारे हाथ उन्मिंग की धारणा से वो चुके। मृत्यु का मिलाप न अमंगल को मारता है, कोम-कोस काल की कुचाल को बिगो चुके। रीते ही रहेंगे माण त्यारे मणपितजों को, अन्तालों कहेंगे नहीं हाय हम रो चके। स्ट्रता रुवाने की बमारी स्ट्र शंकर ने, घोता विच कहवा सुवास्त मधुर में । शोक परलोक-शास प्यारे गण्यपिक्ती का, खमा बमलेगा नहीं कीन से सहुर में ) मों के बहाविचा के सुभक्त क कोतुकी ने, बहक विगोग हुरार-पावक शबुर में । खारों से प्रवास खांसुकी के पहते हैं तो मी, जवाला न सुमेशी जो अस्ते जवालाइर में ।

## 88

भारत का रहन, भारती का बब्धामी मक्क, संकर प्रसिद्ध सिक्क सागर सुमित का । मोहतम-हारी ज्ञान-पूपण, प्रतापर्शक, वृषण-बिहीन, शिरोभृषण (बरित का । तोब-दितकारी, पुरुष-कानन विद्वारी वीर, भीर धर्मपारी, श्रीपकारी ग्रुमगित का । देसकी, विचन्न विद्रारी वीर, नाम को पीय, व्यर्गगित ग्रावति का । ताम को पीय, व्यर्गगित ग्रावति का ।

# गुरुकुल गौरवाष्ट्रक

3

शिवसिष्णियानम् श्राविताशी, शंकर विसने जान सिया, पेतनता अकृता का विसने, तारतक्य पद्दान किया । विसने हिटन्साधन जीनो का, जीवन का फून मान सिया, पुनष्द्वार दिल्द देवा का, करना विसने तान लिया। उत्तर सुविद देवा का, करना विसने तान लिया। उस मुनि दयानम् दानी का नपद्गाम्यत मान करो, गुरुद्ध पूत्रो बेदिक दोरो, यिदा, वस, घन, दान करो। गप पक्षार प्रस्य पावक में, प्रतिया पाय पित्र समो, चरम पातुरी की चरचा के पाहक चाक चरित्र बनी। विश्व विकास विलोक विचारो, विश्वि विचान्य विविद्य समो, माननीय मानविक सक्त के मगल मानित सित्र बनी। ब्यादर दो चिन्न का अधुरी का अवस्था करी, गुरुकुल पूजी विदेक चीरो, विद्या बल, धन, दान करी।

शासक प्रकाशये प्रत धारें, धर्म-क्रमें अरपूर करें, प्रकाशियेक प्रकाश पद्मार, मेह महातम दूर करें । युक्ति प्रमाख तर्क पद्धता से, अस को चक्रमा चूर करें, पन्ध म पकडें प्रतपालों के, साधु स्थमाब त कृद करें। सन्त सुन्चक्ष सन्तानों को, स्थम शास सुन्ना करें।, युर्वुल पूजी वैदिक धीरों, चिया, बक्त धन, दान करों।

. .

डर बाहर शिक्षा सदर्भ में, लडकी चड़के वास करें, भिल्लक बन किसी के जल की, अग न ओग-विलास करें। निस्तिल तज निष्णात प्रतापी, पद पद पूरे पास करें। बन विद्याभूषण पृष्ण से, गुकरा पर चहुमीस करें। इस प्रकार से अध्यापन का, शुद्ध विश्वद्ध विधान करें। गुरुव पूर्ण पूर्ण में सुरक्त प्रतापन करें। गुरुव प्रतापन के अध्यापन का, शुद्ध विश्वद्ध विधान करें। गुरुव पूर्ण पूर्ण वेदिक वीरो, विद्या, बक्त, धन, दान करों, गुरुवल पूर्ण वेदिक वीरो, विद्या, बक्त, धन, दान करों।

रहें न बन प्र-भीं को जिनके, गुख़बर झानावार न हो। पढ़ें न बनसे जिनके हाग, मानव पर्म प्रचार न हो। पढ़ों न बनके पीढ़ें जिनका, जीवन परमोदार न हो। वर्से न बनमें जिनको त्यारा, सकता सर्व सुधार न हो। सावधान सन्तविसमूह की, नैविक न्याय निधान करो, गुरुद्धन पूनो वैदिक दीरो, विद्या, बल, धन, दान करो, दुरिता द्वन भनेराश्वाना के, उठ उन्नव उत्साह ६६ँ,
गुण-कर्मानुसान पदनी लें. निरिमाना निर्माह करें।
पोद्दान वर्ष विजय कुमारी, निदुनी यर की जाह करें,
युर कुमार पञ्चीस व्यन्द के, होकर धर्म विवाद करें।
पी मिन दम्बित प्रेम पसारं, साहस सदनुष्टान करो,
गुरुकुन पूत्रो वैदिक बोरो, विधा, बन, धन रान ठरो।

धार तक हानि हुई भी होली, साम्को फिर मी मूल न हो, पालकरन के नवज्ञातों का, जन्म ध्यमेणल मूल न हो। स्मिष्ट स्थालि पर्विक्तनता का, स्योग तिहीप त्रिह्मल न हो। स्थाना वर्म क्लाप किसी का, पिष्टली के प्रविकृत न हो। सोग-नवार मेल की साहिंग, वेर विसार सस्यान करो। गुरुकुल पूजी बैंटिक कीरो, विद्या, वल, पन, दान करो।

धन्य-धन्य द्रम स्वर्ण सुवुग में, जावि करचित एक नहीं। पद्भते हैं परिवार प्रजा के, धनकादा (कविवेह नहीं। प्रक्र्य विमृत्ति पड़ी नेशव की, न्यापारिक क्यविरेक नहीं। कवतर है जैंचा चड़ने थो। पहिए हिस की टेक नहीं। जनती जन-भूमि विशुना की, भारत के गुख गान करी, गुरुकुच पत्नो बेदिक बीरो, विचा, बल, पन, दान करी।

# 'तागड़ दिन्ना नागर बेल'

(8)

शकर पूजेगा उसे, क्यों न हनूद समाज, जो उपजा है हिन्द्में, हिन्दी-कवि-कुल राज।

शकर न्याय-नुका पै लोल, दाग होल की पोल न खोल। लामू कोग न वगर्ने मन्द्र, पोले विश्व दकपुलानन्द। देसु कहें स ऊव ष्रजेल,

तागद दिन्ना नागर चेल । फुला सुपरा फला सन्यास, क्या में नहीं कल्लियुगी व्यास ।

फुला सुपरा फका सन्यास, क्या में नहीं कि जियुनी व्यास । आदर पाता हूँ सब ठीर, मुक्त सा सिद्ध न होगा छोर । रोल रहा जन्मति के सेल,

तागड दिन्ता नागर बेल । समगा जन्मति का उत्कर्ष, हिन्द होगया भारतवर्ष । हिन्दू धनकर हिन्दी होल, देवा पद पाया बिस मोत ।

आर्थ योग को दिया दकेल, सागड दिन्ता सागर बेल।

विधोदिध मुक्ता कविश्रतः वन बैठा मैं विना अयस्त । काव्य कला का कर विश्तारः तहका व्याज वीसरी यार ।

भाषनाया साहित्य सरेता. तागड दिस्ता नागर वेस ।

।गद्वा नहीं गमार गया, लिएता नहीं लेंडू एया। कोरी तुकवन्दी कर वन्दा सुनलो मेरे पदिया छन्द। तुककद-ऊल वाकाला नेला

तागड दिन्सा सागर वेख।

मूते मूत्र्वं कवि लोग, करना हिन्द् शब्द प्रयोग। व्यारे, केशव, मुलसी, स्प, हा चल बसे हिन्द से दूर। बालगये हिन्दी पर डेल,

वागड दिन्ना नागर वेल।

( २०१ )

पाना है तिसका हथियार, महानीरता से उपहार । ऐसा शंकर भी तुक बोड़, कर न सकेगा मेरी होड़।

थोड़ी जय की साल उपेल, सागड़ दिन्ना नागर येल।

धर्म प्रचारें हे करतार, तेरे दूव, पूत, अवतार। सत्रका नहीं एक-सा वेद, फील गये नाना मत्रभेद।

मगई मुख्ड मंत्रहें मेल। वागइ दिन्ता नागर येल।

न्याय-मीति को लेकर साथ, प्रमुखा चाई जिनके हाथ। हा, उनकी करते हैं होड़, हिन्दू निवासी वीस करोड़। एक निकाले दस की मेल

त्तागड़ दिल्ला नागर येल ।

राज-भक्ति का पीकर सोम, होमरूल वा कर दी होन । द्रव्य-दान का पटको झाज्य, दूर हिन्द से रहे स्वराज्य।

ठने फूट की ठेलमठेल, तागड़ दिन्ना नागर बेल।

पकड़ा सत्य ढंडोरा पीट, धेरै घाष घसीट-पसीट । देख 'मार्शेल ला' का दर्ग छोड़ा 'रीलट बिल' का सर्ग। पिटकर भोग रहे हैं जेल,

पिटकर भोग रहे हैं जिल, सागद दिल्ला नागर येला।

षदलें जाति-पाँति की नीति, परुदे कोल पक्र की रीति। तो यन जावेगा वस काम, मगसा पूरी करदे राम ।

सहें न नश्कृताथ नकेत, तागड दिन्ना नागा येल !

वस्त्र गेरुत्रा मुख्डित मुख्ड, निगलें भीदा बहा के मुख्ड, पियें त्याग का तत्व निचोड़, स्वामी वने दासपन छोड़।

दम्म योग की बही यहेल, सागड़ दिन्ना नागर वेल। मोधू-मंडल के प्रतिकृता, क्यों निरात हो नेस फुजूल।
यो येत्रोड बजा कर गाल, बड़े न होंगे छोटेलाल।
मारो मोज मिलाकर मेल,
तागड़ दिन्ना सागर येता।
हान-भानु का हो न प्रकाश, हो न खबिया-नमका नाश।
मत-क्यों में पड़े स सार, उनते रह मुद्द-मक्कार।
कपट-जाल की होंहे रेल,
सागड़ दिन्ना नगरर येल।

# 'तागड़ दिन्ना नागर वेल'

(3)

द्दंकर स्थामी काटवे, मोइ-जाल-अस-सन्द, ट्रेस् के करवे युक्ते, सेयद देकपुरुतान्द। साना नाम उपाधि कमेक, सब का सार-मूत में पक, ट्रेस् कड़ना करवे। बन्द, बोली खामि दक्षुलानन्द। चंची सुमते करली मेल, वापक दिन्ना नागर धेल। किंद्राक कुलें पात विसार, में घन लाल गुरू की घार। कड़ुर सुद्धारों योजी वील, बोप बंदिला हु बिन मोल।

दाया देश वकेल-दकेल, सागद दिन्स सागर वेल ।

तन में धार गेरुजा सूट, पैरों में बहिया पुन्नपूर। हाथ मान्टी हँसाधीदार खाता-वेंव वगल में मार। रोल खिलाता हूं सुल खेल, नगड हिन्सा नागर वेल।

( २०३ )

शङ्कर-सर्वस्य ]

सूटे भामक भोग-विलास, रेंड्ड्या हुया लिया संन्यास । रहा म सेवदता का रोग, स्वामी कहते हैं सब लोग ! सुरवा हूँ जलसस्त जलेल, नगाड हिन्सा नगार वेल ।

उमगा चन्तत ज्ञानागार, विद्या का वन गया विदार ! किया महत्ता ने मनमस्त, एष्ट होगए खंग समस्त । मोटा मन्त बना देंड पेल,

हागड़ दिन्ता नागर वेल, सहे न बित चिन्ता की चोट, मारा महन बोच लेगोट। मेरे सपठा पाय प्रसाप, अन्य अवीच बिसारें पार। है सुरू-रस की रेलापेल,

तागद दिम्मा नागर वेस ।

भाति-भाति के व्यंजन-पाक, उद्दें हकाहक है-हैं हाक। पीकर दूज मलाईदार, मेदा से भरपेट पितार। फल साता हूँ भरी चॅगेल,

कागड़ दिन्ना नागर येन ।

योग-मोग के सब सामान, देवें रहते हैं यजमान ! "मींक हाल" को मान कुटीर, रहता हू सरिता के धीर ! हती ठाठ की ठेलमठेल,

सागद दिन्सा नागर वेल।

दम्म मुमति सीता का चौर, दम्मी यातुयान कुल्होर। मैं जल-पार्ति-राम-कृषातु, शिष्य-सँगाती वानर, मातु। श्राधम मेरा शील-मुचेल,

श्राधम मेरा शल-सुम्बल, सागड़ दिन्ना नागर बेल।

धर्म घारणा के भुव धाम, करता है सारे शुभ काम। मेरी सुरित शक्ति का सार, उपना श्रीरों का उपकार। द्रोण दया का दिया उद्देल, वागद दिसा नागर येल। उच्च दिचार क्वान गम्भीर, मीठे बोल विलय्क सारीर। शुद्धाचार चरित्र चरान, करवा हूँ भूव धर्म-प्रचार। यहां च्याय की नोविय्यकेल, सामक दिच्या नागर वेल।

रह-रह हिन्दी का साहित्य, गण-यथ पदवा हूँ तित्य। पदलो मेरे लेख प्रचण्ड, क्या फ्रुँडा है उचिव प्रमण्ड। तोदी पिगल की इसकेल, सामझ दिन्ता नागर केल।

करता हू दो बार सनान, घरता हूँ सामाधिक ध्यान । हूँ गलनवर्जी का सिरमोर, बकन जाता हूँ सम ठीर । सेर कराठी है बस रेल,

तागड़ दिला नागर बेल। चद्र बेदी पे ओड़ समाज, बनता हूँ बक्ता-मुनि-राज। बार-बार कर बानी पान, देता हूँ बचनामृत-दान।

पकड़ी दुष्ट-धातिनी सेल, तागढ़ दिन्सा नागर वेल।

मेरे शिष्य मसिद्ध-प्रसिद्ध, शिक्षा खेते अनुमन-सिद्ध। परमादर्श स्वार्थ को मान, करे सत्य का अनुसन्धान ।

कादें कुसुर-कुलो की मेल, तामड़ दिन्या नागर बेल।

पूर्वे सुमको शीदह दास, करते सिंहों का वपहास । मोह-महासुर को सहार, वाते वर्म-पुष्प वपहार ।

घोट-घटों पे चुपड़े' तेल, तागड़ दिन्ता नागर थेल।

ज्ञाति-मंत्रिके बन्धन तोड़, खुकाळूत पर ही छी छोड़। बुद्ध बढ़ियों के अनुसार, उन्हें वर्डे गिरे परिवार । घटियापन पें डालें डेल, तागढ़ दिन्सा नागर बेल। शङ्कर-सर्वस्व ]

वैदिकता का तत्व निचोइ, घोर ध्विचा का पर फोड़। पत्तपात पर सारी लात, सब को ठीक बतत्वी बात। बोड़ा बटिल जाल फा जेल, बागड़ दिल्ला नागर बेल।

शंहर स्वामी का उपवेश, समझो साधु सुभाशे देश। काल आगणा सहलमूल, कर्मणींग में भरी न भूल। मानो करो न नेक भ्रमेखा सामद हिन्सा नागर वेल।

## 'नौकरशाही'

नीकरशाही दे जुकी, भारत हुके स्वराध्य, हाल त काशा-आग में, खसहयोग का काज्य। कर् छुशासन की पन पारी, कहर कुट कुनीवि पसारी। हा, त लोक-भन से बरबी है, भारत का अुरता करती है। खबड़ छड़ानी हैं चित चाही,

खकड़ छाड़ाता ह चित चाहा, घटकी कुटिला मौकरशाही।

राजा धींस-धमक सहते हैं, खलुगामी रहेस रहते हैं। जनवा ''बी हुजुर" कहती है, बेदर बदरों में बहती है।

भिगले गन्द सुशामद-मादी, श्रदकी कुटिका नौकरशादी।

मीज उद्दारे रिश्वत सौधा, नमये व्हीडर माल कमीडा। इन्हें डुलिसमेन पटवारी, विचरे वरुपावन सुसारी। सभने मेल मही गुमसाही, अटकी कटिसा मौकश्राही। हेडू टका प्रतिवासर पाते, पर कर चन्दा टेक्स चुकाते । चूँसे रूपिर कवहरी चपडी, रगड़े रेल उड़ा कर भएडी। कम न दिलाते दाम सलाही, चटकी कटिला चीकरवाडी।

लागत, स्थाज, नीरकर, पीता चार चुकाकर भूतल जीता। जी कुछ यथवा है वह खाते, जीवन संकट काट बिताते।

कुरशा कुपको ने अवगाही, घरकी कुटिला नौकरशाही।

घोर कामगल घेर रहा है, अंग दरिष्ट बरोर रहा है। महँगी कष्ट पेट भर देगी, नावा निक्यमना कर देगी।

योच प्रजा पर पड़ी तबाही, अटकी फुटिसा नौकरशाही।

हा, दिन-रात दोर कटते हैं, जीवन के साधन घटते हैं। दूध-दही घर गाज पड़ी है, मेल रहे दुछ मार कड़ी है।

दी गोपाल सुवश पर स्यादी। अटकी कृटिला नौकरशाही।

पहुंचे बीर स्पदेश-दुलारे, जीते रण में जाय न हारे। भाषत हुए कटे तन त्याने, दिन कार्टे अवशिष्ट अमाने।

गोर न समके श्वाम सिपाही, बदकी कृटिला नौकरशाही।

हा, महमूद संगदित डाकू, उक, नादिर, तैन्र हलाकू। ये जालिम चंगेन सितम थे, ओडायर-डायर से कम थे।

देगा यस इतिहास गवाही, अटकी कुटिना नीकरशाही।

इण्ट देश सब शिष्ट प्रभाने, संकट स्वक भाव जनाते। पीगिणिक सुमर कीघर की, वैदिक व्यवनाते शंकर की। मियाँ कहें ले खार इलाही,

मया कह ल खनर इलाहा, भटकी कुटिला नौकरशाही।

## सदुपालम्भ

पानिक विगाहना है अस्थिर विचार हैरा, इस दंग से न होगा भारत सुधार तेरा। जैना समम रहा है करता नहीं है वेसा, फलदोन है इसी से मीटिक प्रचार तेरा। पहले दिस्या चुका है पूरा चहाव अपना, अब देख सो डुका है किवना चढार तेरा।

सपने बना हिये थे सब द्वीप रायड चेहे, सब कीन वृज्ञता है गुरुरेव द्वार तेरा। सम्राट पन गया थानू जीत-जोत जिनको। अब सीन थे चुके हैं अगुताबिकार तेरा। ज्यवसाय होड़ बैठा धनहीन हो गया है, परदेश की सिधारा उद्यम सहरत देरा।

कर्मेण्यता न चमके पीरूय-प्रकाश स्रोया, चालस्य यह गया है वर बान्यकार तेरा। यह टूट-बेलि फेली जो कूल कर फ्ली है, विन मेल पोल बाला हो फिस प्रकार देरा। समता विहान तेरी समता न एक-सी है, अन्याय पर लदा है ज्यवहार-भार तेरा।

सोकर स्वतन्त्रता को परतन्त्र त्रास मोगे, किस रीति से बढ़ेगा गौरव गमार देरा। मूखा १रिद्र भटके हिन-रात रोटियों को, यस पेट पानता है बढ़िया बिहार सेरा है मत-रुथ टॉपियों की खनमेल सोह-पाया, वेहा न कर सपेगी मन-सिन्धु पार तेरा ह

दन हिन्द हिन्दु श्रीका श्रव इधिष्ठया कहाया, देता न नाम पर भी श्रीयमान प्यार तेरा। तुक्क शितककों को कविषक मानवा है, हाले गढ़न्स गन्दी कविष्ठान्यसार तेरा। वेदान्त-सार समम्म शहुर-मसाद पाया, कर कर्मदीन आगा गायिक विकार तेरा।

### पुरानी पाठशाला

१ रॉकर वैदिक धर्म यहाँ जब जाग रहा था, जनता में हाय कमेंयुक्त अनुराग रहा था। उद्याम क्लति ना", समेगन रोज रहा था, सपका सपके साथ, यथोचित मेल रहा था।

घर्म धुरम्धर घोर, समाज धुपार रहे थे, धार न्याय, बल बीर, सुनीति प्रचार रहे थे। श्रम, साइस, उद्योग, पसार सुयोग रहे थे, सभ्य, भट्य, विनरोग, जोग सुख्योग रहेथे।

जीवन के अधिकार, अमंगल पाम नहीं थे, युद्ध चरित्र उदार, क्लंकित काम नहीं थे। सम घी मजा, प्रजेश, खिरे छलखिद्र नहीं थे, स्त्रमें सहोदर देश, दुकाल दरिष्ट्र नहीं थे। छल, पारारङ, प्रमाद-मरे मत-पन्य नहीं थे, विकट वितरहावाद, विधायक प्रन्य नहीं थे। यस मनोसुरा मृद्र, धने ऋषिराज नहीं थे, धारम अधमीरुट्द, असम्य समाज नहीं थे।

सद्गुण, कर्म, स्वभाव, प्रकट जिनके जैसे ये वे विभक्त निज भाव भरित वैदिक वैसे थे। वर्ण विषेक विधान, प्रकृति म फेर नहीं था, खब का-सा अभिमान जनित अन्थेर नहीं था।

सिद्ध सुधारक रिल्प, सुबुध रार्मा बनते थे, रक्तक बीर बलिष्ट, सुभट बर्मा बनते थे। कृषि वाखिष्य प्रवीख, गुप्त पद अवनाते थे, सङ् भी चमता शीख, दास बस बन जाते थे।

चनयज, दरयु, चनार, प्रश्ति सबके त्यारे थे, रातन, पान, व्यवहार, चलन रसले न्यारे थे। जन्म जाति छत पाति, प्रवर्तन एक नहीं था, जब का व्यवसी आंति, सलीत (यवेक नहीं था।

जब थे गरिमागार, वरह विद्यालय जैसे, बाब न प्रशुक्काधार, बनेंगे गुरुष्टल बेंसे। ब्युध वेंदिकामास, विवेक न यो सकते हैं, क्या टीपर धनदास, स्टीयर हो सकते हैं।

मसचर्य जल घार, वेद धालक पहते थे, जिनके शोधसुधार, न जबकेसे बहते थे। जटिल काछ काँपीन, साज संयम करते थे, पर न विविज्ञा होन, बनावट पै मस्ते थे। 80

कन्द्र,मृल,फल,रााक, शिष्य गुरु सब स्ताते थे, यिवय व्यञ्जन, पाक, विरक्ष न बनवात थे। मांग-मांगकर भीख, पेट मरते रहते थे, मांत सटकना सीख न 'जाघन दे' कहते थे।

9 9

पड विद्या प्रगु-गाल, झान-गिरि पं चडते थे, फर पूरा प्रगु-काल, ब्रह्मकुल से कटते थे। सरुगुस्तातक थिझ, थ्यू थिडुगी बरते थे, दोनों सुरुद प्रविद्य, प्रेम-सागर तरते थे।

१२

वर्म सुकर्म-कलाप, समीद किया करते थे, दश्वित मेलमिलाप, सनेह पिया करते थे। देख पीत गृह-स्थाग, वती याजक बनते थे, फिर योगी गतराग, परिवाजक बनते थे।

8.9

दे-दे कर उपदेश, देश-भर में फिरत थे, पर न त्याग उद्देश्य, किसी वर में विरते थे। जिनके चारचरित्र, सदागम सिखा रहे हैं, उतके चित्र विचित्र, निदरीन दिखा रहे हैं।

88

बाल छात्र बहु तीन, युद्ध ऋषि एक निहारी, वैदिक काल कुलीन, प्रकट करते हैं चारो। खाश्रम के सब कोर, सृगीसूग कोल रहे हैं, घन युनीं पर मोर, कीर, पिल बोल रहे हैं।

दोहा

तब के भागों से भरा, देखों अभिनत चित्र। जब के विद्यापीठ थे, इस् प्रकार कमित्र।

[ नोट- यह कविता एक चित्र क आधार पर लिखी गयी थी—स ]

( २११ )

### दयानन्दोदय

¥

क्ष सत्य सनावनधर्म, आप अपनाव, यदि द्यानन्द गुरुद्द, उदार न आवे। अवतार कहा कर जो, न इन्मार उवारे, यन कर जो युद्ध विश्वकः न परा विस्तारे। बनता पर जिसका पुज, न मम पनारे. कर एतर न जिसका दूत, समाज सुमारे । उस एक सर्वेगाव के न सक वन जाते, यदि द्यानन्द गुरुद्द, स्दार न आवे।

۹

विसमें महभेद भवाह, पने बहुते हैं, क्षित्रमें कानमेत कुमान, मरे रहते हैं। जिसके कुल पोर दोहते हु, दुःक महते हैं। हुंत-हुँत हिन्दू बन हिन्दू, जिसे कहते हैं। इस भारत में सुविचान, मचार त पाले, यदि दयानन्द गुठदेक, ब्दार म खाते।

₹

कर भोर पूजा मुख मोद, पाइनी हर से, बलदिए महाझत घार दिता के घर से। पढ़ ांवरजानन्द विरक्त, ताल-सागर से, पन बंदिक सिद्ध प्रतिद्ध, मिले राहुर से। फिसके यों अनुकरखीन, चरित्र सुनाते, यदि दयानन्द रुटेदेव, उदार न कांते। हद ब्रह्मचर्य-प्रत्यार, विषेक बद्दाया, सन्न भोग, सिद्ध कर योग, जन्म-फल पाया। कराष्ट्री घरणी पर धर्म मेघ धरसाया, सन्न को देहर ज्यदेशों, देश अपनाया। युप वरद सविदादर्श, क्लिय बदलाते, यदि द्यानस्ट गुरुदेश, ब्हार न आते।

×,

भारत-भर में भय त्याग, विषयते बोत, सबके गुल-दूपण टेक टिकाय टहोते । घर तबं-तुला पर दूर, कथानक तोले। कर परम सत्य स्वीकार, क्यायक बोले। किसके गुरा यों लय बोल-योजकर मारो, चिद्द द्यागद गुरुदेष, ब्यार न कारों।

तथ इन्य घर्म गुण कर्म, शुप्ताश्चम बाने, श्रुतुभूत प्रमाण-प्रयोग, विधान बर्दाने। समभे स्वर्थिनन्त्र सुधार, सुधारस साने, श्रुप्त-साक्ष-परं तर-प्रस्था विशुद्ध सानो । किस पर मार्गालक न्याय, निश्चन कराहे। पृष्टि द्यानन्द गुरुवेष, ब्हार न बारो ।

समुचित बाबार-विचार, शोघ समकाये, कर प्रत्य मकाशित पाप, जवन्य जनाये। रच पदति वैद्दिक योग अतादि काये, तिस्य लेश्य सर्वर्थ अनर्थ, भेट्ट दरसाये। विधि बोर तिपेश अजान, न जान जनाते, पटि दयानन्द गुरुदेश, ९दार न ब्याते। गद्द सम्भन्देत्य का ठोइ, मोह-मठ फोड़े, कर दूर अवंदिक दर्ष, प्रभंच मरोहे । प्रत-पन्थ प्रतारक पक् न जीवित छोड़े, स्टब्डी अन की भरमार, मिड़े न भगोड़े । सदत्तक त्रवहन की सार, पढ़ी कब स्राहे, बहुद्दल त्रवहन ही सार, पढ़ी कब स्राहे।

जय गुरुकुल विद्यापीठ, सदा यद्देते थे, जब करद बद्धाचारी न बेद पदते थे। जब शिष्य यथोचित बर्णे धार करते थे, जब चन्नति पेप्रग्रा रीप-रीप चद्दे थे। जब चन्नति के अगुसार, पडंग पद्दाते यदि द्यानम्द गुरुदेव, उदार न जाते।

ξo

प्रतिमान्यर इन्न दयालु, वित्र पद्भावे, चित्रय पद्भ वेद बिलिए, बरिए कहावे । कर छिप-वाणिक्य मुत्रोध वेरय वत जावे, वद गुट्ट जिसे हिजदास कावेध धनावे । गुरु, कमें, समाव न वर्ध-विभाग बनावे, विदि द्यानन्द गुरुदेव, उदार न धावे ।

88

कर ब्रह्मकथायत वान, विसाद छदासी, धन गर्ध मृत्यु-भय द्याग, छाम संन्यासी। इसमे युख सङ्क्रम देश, विदेश निवासी, विक् यथे विद्युक चीर-बकीर विसासी। किसके बलसे किस मॉदि, किसे समसाते, यदि दंयानन्द गुरुदेस, उदार न क्यांत।

# स्वामी दयानन्द् सरस्वती

ę

जहाँ घोषणा राम के नाम की है, जहाँ कामना छुट्छ के काम की है। इन्हिंसा जहाँ ग्रुद्ध युद्धार्य की है,

प्रशंसा जहाँ शंकरावार्य की है। वहाँ देव ने दिव्य योगी क्यारे,

प्रवामी द्यानन्द स्थामी द्यारे !

श्रमायास चेता गया एक चूहा,

गिरी मूल, ऊँची चड़ी उच्च उहा। सदीमृत भूतेश की भक्ति मागी,

महादेव के प्रेम की क्योति जागी। वर्ड इच्ट की मोर सीधे सिधारे,

प्रतापी द्यानन्द स्वामी हमारे ।

हित्, बन्धु, साता, पिता, भित्र धोहे, को मुक्ति की फोज में बन्ध तोहे। भत्ते भीग स्थाने, नहीं जोग शिला फिरे देश में भौगते धर्म-भिन्ना। बोने महिका सारवी के दुलारे,

प्रवापी दयानन्द स्वामी हमारे ।

8

टिका टेक ठाना चसी ठौर जाना, जहाँ ठीक पाना सुना था ठिकाना। मिने योगियों से निकाली कवाई? मिटा अन्य विश्वास सुभी सर्वाई।

कहाये 'जजानन्द' के शिष्य प्यारे, प्रवापी द्यानन्द स्वामी हमारे।

ĸ

मनोभावना साधना से मिलादी, सुधा ध्यान को घारण। की पिनादी। समाधिस्य हो बुद्धा में ली सगाई,

मिली सम्पदा सिद्धियों की न भाई। 'टिके एकता में मिटा भेद सारे,

प्रवापी दयानन्द स्वामी हमारे।

निहारी महा चैतना की महत्ता, उसी में जुड़ी जानती जीव-सत्ता! उपारी जगदान की योग माया, जगव्यात में तीन का मेल पाया!

जगङजाल से तीन का मेल पाया। बसे विश्व की विश्वता से न स्यारे, प्रताकी दयानन्द स्वामी हमारे।

शे श्रादि से अन्त लीं ब्रह्मचारी,
पढी वेदिवया, अन्तया विसारी।
'कहा सन्तनों से बनो स्वर्ग-मोगो,
सजो सच्चिदानन्द को मुक्ति होगी!
न होना फसी भालसी यों पुकारे,
श्रवापी स्थानन्द स्वासी हमारे।

c

ढके दोंगियों का किया ढांच दीला, लताड़ी खुष्पाळून की खद्म जीला ( दिया होण पास्यक का गोश रहेगा, यज्ञीयाइ योटे रहतां की बिगोया। प्रमादी पछाड़े किसी से न हारे, प्रसादी च्यान-इ स्वामी हमारे।

प्रसादी सदा प्रेम की बॉटने थे, घृषा से किसी को नहीं बॉटने थे। सभीला सदाधार को जानने थे, न चोस्ना किसी धिन्ह को मानने थे! कभी धरम पारें कमा थे डचारे, प्रतापी दथ नन्द स्वामी हमारे।

पत्री सिन्ध् में बूद की व्यक्तिमत्ता।
'दिवा' न्याय ना नीवता ने बुकाया।
दश कीर कानन्द का कन्द काया।
दिवासी हुदे हाथ, होजी, पदारे,
प्रतापी क्यानन्द स्वामी हमारे।

न खाता किमे काल-कृटस्थ प्रता,

## श्रार्यपञ्च की श्राल्हा

र है वेंदिक दल के जर सामी, हिन्दू मण्डल के करतार, स्त्रामि समातन सत्यापों के भक्ति-गायना के भरतार। सुत्र दस्त्रेट-देवकीजी के न ह यहारेड़ा के प्रिय हाल, प्रालााचार क्विमणीजी के, त्यारे गोयिन के गोयाल। ₹

मुक्त, क्रमाय बने सनधारी, श्रीपति के पूरे अवतार, सर्व-मुधार क्रिया भारत का कर सब कर्यों का संद्वार । क्रॅने अमुक्ता बादव-कुन के बीर व्यक्षीरों के सिर्फ़ीर,' दुविधा दूर करों द्वायर की ढाखों रंग-टंग अब कार।

भइक भुला दो मृत फाल दी सिजये वर्तमान के साज, फेरान फेर इंडिया-भर के गोरे-गाड वनी झजराज। गौर वण दुपभानु-सुता का काढो, काले तन पर तीप, नाथ, उतारो गोरसुकुट को सिर पै सजो साहिथी टोप।

गोंडर, यन्टन पींछ लपेडी शानन की थी ज्योति जगाय, श्रव्जन श्रद्भियों में मत सोजी श्राला ऐनक लेहु लगाय। रय-घर कार्नो में लटका लो छुएडन काढ सेटरापून, तज पोडान्टर, श्रुप्तक काला डांटी कोट श्रीर परवान ।

पटक पाटुफा पहनी प्यारं यूट इटाकी का लुक्दार, बालो बयल याच पाकट में चमके चेन कंचनी चार। राजदो गॉट गठीली लक्टी झाला-चेंत बगल में मार, सुरली होइ-मरोइ बजाओ वॉकी विगुल सुने संसार।

फरिया पीर-फाड़ छुन्धी को पहिनालो पंचरंगी गोन, तरण त्रिभंगी लाल छुन्छारी लेडी घोर बनेगी कोन। छुँदना नहीं फिसी मन्दिर में काटी होटल में दिन राद, पर नक्षरोत्रा ताड़ न जावें बढ़िया खान-पान की बात।

चैनतेय तज च्योमयान पे करिये चारों घोर विहार, फक्फक फूं-फूँ फूँको चुग्टे चार्ले गाल धुँघा की घार। यों उत्तम पदबी फटकारों 'मायो मिस्टर' नाम घराय, बॉटी पदक नयी प्रमुता के मारत जाति-पक्त हो जाय। कहरो सुबुध विश्वकर्मा से रच दे ऐसा हाल विशास, जिम पे गरमी-नरमी बारे कागरेस कुल की पण्डात । 'सुर, नर, गुनि टेलीगेटों को देवर नीटिस, टेल प्राम, नाथ ' बुलालो उस मण्डप में, वठ जटिलमन समाम ।

डममें सभ्य सभासद सारे सर्वोषिन यहा पावें जाप, दर्शक रिसक तालियों पीट नार्चे भंगल, मेलर्नमजाप। जो जन विविध बोलियों बोले टर्नीली गिटर्नपटको छोड़, रोको, उस गोषरमखेश को कर न सर-भाषा वी दोष।

वेद-पुरायो पर करत हैं, आरज-हिन्दू वाद-विवाद, कात लगाकर सुमलो न्वासी, सबक कूट कटीले ताट । दोनों के अभिल्पित मतो प बीच समा में करो विचार, सरव मुँठ किसका कितना है, ठीक बता दो न्याय पसार।

8

जगदीत्वर ने बेद दिये हैं यदि विद्यान्वज के अंडारः उनके ज्ञाता हाय न करते सो भी व्यभिनव बाविष्कार। सममा दो वैदिक सुजनों को उत्तम कमें करें निष्काम, जिनके द्वारा सब सुख पार्वे जीवित रहें करप तो नाम।

१५

निपट प्रशाबों के बातुगामी, कले निराबो इनकी ब्योर, निबर बाप को भी कहते हैं, 'नर्चक, जार, भगोडा, चोर'। मित्रदिन पाठ कर गीता के, गिनते रहें शबरे नाम, पर हा, मनमौजी सतवाले, बनते नहीं बमें के धाम ।

कलुप, कलंक कमाते हैं जो उनको देते हैं फल चार, कहिये, इन तीरथ देवों के क्यों न छीनते हो अधिकार । यों न किया तो कर न सकेंगे बारू उदगक्षर के दास, बाधम, बनारी, नीच, करेंगे, ग्रक्माने सानन्द विलास। १४

बंदिर, पौराणिक प्रश्में में, दिके टिकाफ मेल-मिलाप, गेल गर्दें बगले अगुओं की, इतनी छूपा की बिये आप। जिस विधि से उन्नत हो बैठे यूरप, अमरीका, जापान, विदा, वल, प्रभुता, उनकी सीदो भारत को भी मगवान।

रेंद्र, ज्ञाल के अधियंत्रा में पूरं करना इतने काम, 'दिए-दिए हुरों' के सुत्तवे दी खाना टिक्षिन वाय जाराम । फॉक्ट, फ्राइं मतवानों क जानो खय क स्टस्ड-विभाग, दीत-चार दिन की वैठक में कर दो संशोधन वेलाग ।

१६
यित्रये गौर रयामसुन्दर्जी ताक रहे हैं दर्शन दीत, इस को नहीं हसाना यनके, वाप, विदुरकी, कछुत्रा, मोन। पार सामयिक नेतायन को दूर करी भूटल का मार, निरुक्तकंक खसतार कहेंगे, रांकर सेवक वारस्वार।

## सलोने की आल्हा

साबन की पुरनमासी को जग में भयो गच्छ अबतार, धीन शिक्षेये हरि ने खाये,सी समई करे संसार: यह गमार-गाया भूँठी हैं, ऐसे परिवत करें न कीय, सार्चा सायन की पूर्ना की। पूजा हयधीय की होय।

ऋषि तरपनी नाम है बाको, निरस्थ सिन्धू देखो लाय, प्रन्य न सार्ने छपनी ताने, ना सूरत्य ते कहा वसाय । सद स्वीहारत को राजा है, मृदेवन को यह त्योदार, करो श्रावसी वहें तस्मयी, वठो धीत अनेऊ घार। à

' मुन के बारहन मीन मये सक, दुख्यिया बोल करे दो-भार, स्रीर-सॉड के मोजन पैसे, साइ काल अलीनी दार। परिडत ऐसी राह बताओ, जो बिन महनत पार्ने दाम, हम सब मिलके माल उहार्ने, जम में होय विहारी नाम।

रहा-प्रत्यन के प्रत्यन में, हमने पढे प्रमाण अनेह, अपने सत्य धर्म को महिमा, को अन जाने थिना थियेक। मच्या, मानी वात हमारी, पहले सीना पूज-पुजाय, पाझे आझे भोजन करके घर-पर रासी वांधी जाए।

प्राय पोसनी जीवन जी की, परिस्त भली वर्गाई बाद, 'शस्त्रन की अन कशत भिज्ञा", यामें राष्ट्रा नार्दि समास । जो-जो सुनी करी सब सो-सो, छक व्यमनियों जाय उचार, धन की व्यास लगी धुन बोंधे, राखी बोंधन चले वर्षार।

लैड धसील बॅधाबो राखी, खड़े प्रकार पेर दुकान, धिसे दमिड़िया, थिलुझा गाँइ कौड़ी दान करें जिजमान। कितने बारार में दुर बैठे, कितने रहे घटा में सीय, 'क्षाक़ा' 'जाला' मची दुकारे, सो सुन शोर-सनाको होता।

भैया, बैटा, वादा, खावा, जो कहि खोल हार घुस जाय, जम की स्रत जानें वाक्ंटारें, कोड़ी बार गहाय। सुरु, दुरोहित, बाँडे, पाधा, भेलू निस्सर घेरें खाय, प्रारा क्याय यिवार तिन की हुड़-हुड़ घंबर देंड सगाय।

धागाधारी घर धमकार्षे अवस्तृ सगहाल् महाराज, बड़े धराकी या चौरतट पं कोड़ी देत न आवे लाज। पुरसा पंगति सो चिल आई सेरी मेटी मिटेन टेक, नयों नवार्था में ना लंहीं दीजे बटनल पंसा एक। हह-प्रह कोड़ी सबसे लाये, हससे ठानी पंसा देव, तगा तोर के लाला योले, घागे घग्गड़ वापस लेव । यहसुनि मिस्सर को रिस वाई/द्रीव दिम होन लगी तकरार, लाला इंट क्लारन लागे, बाग्हन फेंकी पाग ब्वार।

भई धड़ापड़ पामकपूसा, लोगन कीसो वीप-प्रवार, लाला मोन गद्दो गम राज्ञो, मानो निस्तरको घर जाउ। बाको सार काढ़ गहि लीजे हम साहय से कहे पुकार, पाठक भैया, भूठन मानो, है सायन की सॉची रार।

### टेसूराय

नाम तुन्हारा टेस्राय, भनभन भौरा-सा भन्नाय। ताइ फुडील विदेशे डील, डर-डर खपडे बार्से चील। हह रूप की रेसापेल, तागड दिन्ना नागर बेल

खलके काइ-फुरड-से बाल, मटके फोड़े मुख्ड विशाल। इनके लाल भाल पे स्रोन, चन्दे की सा डोरे चौर। पोत रहे काँडी का तेल.

पात रह अपडा का तत्त्र, तागढ़ दिन्ना नागर वेल .

मुकुटो मटके तान कमान, कार्टे कान रागा के कान। कद कड़बान्मी ऑस्स निहार, कीड़ीन्ट्या करें जुद्दार। करो कटाकट काजल मेल,

वागड़ दिन्ना नागर घेल ।

वैंडी नाक मेंडकी सार, गाल पदाल मरें फुसकार ! गुच्चे-सा मुख रोथे पान, सघ-तद द्विंतों प कुरवान । नकविच्ची में परी नकेस, तागड दिन्ना नागर चेल।

भीठे खोठ मरोड़े मूँछ, प्यार कर कुत्ते की पूँछ। ठिगमी ठोडो लम्बी नार, हाथ करछुली के मरतार।

गतकही की पड़ी हमेल, सागड दिन्ना नागर वल।

घड़ की करें क्लब्ड़ा होड़, घर साले की टॉर्से तीड़ा सीन गोड़ के सूले साल, केंक्से घन को करो तिहाल। दोनों डिल-मिल सेलो सेल.

तागड् दिन्ना नागर्येल।

नाभिन्दंड में दिया जलायः करदो दूर अलाय-इलाय। हम सब साधी गार्थे गीत, हर दम होय हार की जीत (

खालो राल को साल उचेल, वागड दिन्ना नागर वेल ।

ऐसी जाल जली लमहम, दीला पढ़े दौंग का दंग। घटे महामारी का रोग, वर्दे हमारे हाकिम लोग।

हम लोगी से भरे न जेल, वागड दिन्ना नागर वैल।

पेंड्र सीता तुम्हारी सीदा. हिन्दू बालक माँगें भीख। इन बालो का मिले न मर्म, है यह बाल सनावन धर्म। चलये भेसा बनजा रेल.

यलय भसा बनजा रल, भागड दिन्सा नागर बेल।

नौ रातों का भर मंडार, इस सबने खालिया कसार। स्राज पायता पूज पूजाय, पोधर पीलो टेस्राय। शङ्कर मारो कंटड-डेल,

राहर मारा कन्ड्न्डल, सागड् दिन्सा नागर येल।

### भारत का भाट

ξ

चातुं हा रिष्ठः चड, सुं ह, विज्ञाः, सहिपाद्वाः, महाः, विन्तुः, सहरा, रातुः, सपुर्कटन, सुः, पुः, रान्म, निश्चमः, हिरएवचनुः, पृचादुः, तारमः, हायापव पितुः, रास्त, हरातना, कंस, प्रतारकः, सब रद्र-रूप पारण करें।, ध्वाराद्वार स्वास हो, रण भट्ट महाभारत रचे। हचन व्यास कृदि नाम हो।

Ŧ

सरी वरहो बेत-बेत सारी राकिया समेत, सहमाते भूत-भेत वर्षे तेरे गुण-मान । कर बोव किलकार व्यांस वीवरी च्यार, ताकवे ही तलवार मेर मार्ने भग मान । गिरें वरियों के कुरह, फिरे रुरह बिन मुख्ड, भरें शोणित में बुख्ड मचे चौर पनसान । मद पीले गटागड़, गने काट कटा कट्ट मु

ŧ

शहरा सप्ता के समाज का सुवार कर, बाट टे क्यूजों की कराल वेग परले । पुण्यानेल सुद्ध परिवारों का पतार यहा, प बकी, प्रमादी पामगें के प्राय हरले । मंगल पतार मादा श्रुरों के ममूद पर, बूबी के वपल करती कता में कबर ले । मट्ट मले लोगों में मनांट की बतादे ब्योजि, वेशकों के शीधिय में स्टार की मर ले। रेव-दाननों में मार-काट मच जायगी तो, देवता कथरफड़ों या कूच कर आयगे। देखते ही हाय विकराल कीर नायरों के

पतले प्रशिप से पनामं भर जायेंग।

जोकि हथियार भी पहड़ना न जानने हैं,

ऐसे नरसिंह; विन आरं घर आयेंग । भट की करात मुखी गांधवा का सुनत ही, घडे-बड़े बीर नामधारी डर जायेंगे।

Ł

भूद्रात भागें जामहान्यजी की भीर कहीं, आगे रण-रग की न चरण चलाऊंगा। टोकर न रगय टाकरों की टक्टगई फिर,

हकुर-मुहाती ६स-री स से रिमार्ड गा। वीले पेटवाला भी न घोतियाँ युनानी वहें ,

गीदहीं की गृददीं का याच न दिखाऊ गा । यह रही सह क भगोद युजमानी अब,

स्रोइके प्रसंग छुछ और ही सुनाक्रेंगा।

Ę

फालोजी की वाली प्रतिमा के पग पूजा करी,

वांगीन कृषाण-चयला की चसवगसी। मारधाड देखने की इदक बुगावा करी,

रामलीला ही की धूम घाग धम-धम से। राधिका.विसाखाज्ञज्ञात्राज की रिमाया करी,

रामपानियों के छो गड़ी की छमन्छा से। भीमरा नवन फट्ट ग्रोल देंगे मट्ट कडी, भोजानाथत्री की न जगना 'बम'-बम'से।

( २२५ )

G

मान-कर्मवारियों के सुयश बरााना करो, साना नहीं छोजर परेहिंदों के मेलों में । कांगरेसियों को कभी सुरत दिरााना नहीं, नाम न लिखाना द्वानन्द्रमी के पेलों में । पत्रों की पुकार सुन जोश में न बाना श्रासी, मन्द गांगियों की भा काना नहीं होती में। मेहा करो भारत की ठस्त्रीन काहि, केहा करो भारत की ठस करें से होते हैं।

4

येव-येव बूबड़ी के हाथ पोच पशुर्थों की, जीवन की नाथ काट बाक में नचाड़ारें। दागी,मुग,मीन,कुशनुटादि की तुयोनियों हे, जाल ने छुड़ाय दाय पेट में पदाकोरें। दीन ठीन दाम,चग,पाम रेक द्विश्वी की, चौर, ठग, डाडुमी के कर से वचाकोरें। घग,में एनका, कारुवाक दया-दान-वीरो, भारत में सह भूम प्रमं की मणकोरें।

٤

हिड्डपों के योग से तिकारी पतलाने वाले, पंच पंचाव्य खूने पर भी विवासे हैं। राह मत मानी जानी सब्ही संबंदर की नती, 'ही, हो' कर हो हो कही कम दिना वेहैं। तो भी लोग लाते हैं, गशाते हैं, गदीली कर, मंत्री मनमानी कर राते हैं, रिस्ताते हैं। मह भूरी बानेशर गंगाजी की रेगुना-भी, चमकीली पीनी में अशुद्धिया मिलाते हैं। यों हा उपरश फटकारों स्वर्रशक्ती, क्या प स्टेशी का सुरंग वस जायमा। अत्रार्थ कि सहार पर, आपकी अद्याप के पहार पर, आपकी उद्याप के पहार पर, आपकी उद्याप की महत्वा महत्वा महत्वा महत्वा वा उपम की नाफ में नकल पक आपमी ती, सन्मति की केंची कैंदनी ये चढ़ जायमा। याय करनी का फल जल में बपर को महु, ताल घट जायमा पें मोल वह जायमा।

₹\$

व्वनागरी की राम र-रें को प्रखाम कर,
चुर्ती घोलियों का मान माथे न गड़ावेंगे।
फारिकों फारकों की छार-सी वड़ाय चुके,
उदद् के दायरे का दौर न बदावेंगे।
गार ने पड़ी थी अब आपने चड़ी हैं वहों,
व्यारी राज-भारत बाल-कर्चा को पढ़ोंदेंगे।
ऐसे बड़मागी मह भारत की मारती की,
जनकल जन्मीत की चोड़ी में चढ़ावेंगे।

१२

बूह, पतत्त, कोट-पाकट में बाच वड़ी.
इड़ इंदार टीपी इड़ी इतरी बगल में।
शोलें कैंगरेची साम-पान कर दोटलों में,
साहिपी-सुसादियों को साते हैं अमल में।
याईसिकलों में चड़े चुरटे बहाते किरें,
गोरे रंग ही की कभी पाओगे नकल में।
मह भागे में है स्वदेशी बन जाजी सब,
देखलों समूचे वई सम्यवा के दल में।

काग चारल्यी के सहारे से नलाया करें।, देशों न दिशाना लेकिनों की करामाती को। पत्र-ग्रेरकों के अनुकूर किसी अक्ट में मी, हापना न मान्य की हु-स्टम्मी वार्ती को। व्याव से अनीति के नतृने पत्रलामा नहीं, पातकी, प्रमारी के पत्रस्य पत्रवातीं को। सम्पारक लोगों, राय ग्रह की न गानोगे तो, साओंगे कराल काल कहर की लांगा को।

#### 88

अन्त की प्रतन्त्रता की स्रत्व च देग पावे, देही परतन्त्रता की परों में पड़ा रहे। दिया को सहेली सीधी मन्यता के सार मात, साथ ले अविद्या को असम्बता अही रहे। भेद के मत्के उठें वर की युक्ते व चाग, आपस की फूट सहा सायने राईग रहे। संकट की मूलाधार हुलकी विश्वता है, आपत मह सारत मिलारी की लड़ी रहे।

१४

कु गई 'बारार आंगोरोदार कापदा में,
गांडी चोढ़ भीता हूँ सत्तर्य कीसी गांड पी
अग की करंग में उमंग जाग जाती है तो,
संकड़ी कविच किस लेखा हू कपाड प
कोरी बढ़-गढ़ कोई कीड़ा भी न दान गरे,
स्म गरेड़ कविचालचरीगती क पाड प
पेर रहा दाकण दिग्ड कर कोच तो भी,
देवी की दया है आरी मट्ट क ललाड पे।

मिश्र महानाज विद्याबारिधि को छोडकर, कविता-(दार्किमी) की 'सुन्तव' करेगा की न ? 'पूरण' 'साहित्य हत्याकार' की क्षण के विचा, सुक्कडों में पूर्ष्यों व गहुर घरेगा को न ? शकर-से से प्रकृत करेंगे महाभीवता थी,

शाकान्त्र सेना करेंगे महाभीकता क्षेत्र स्थामिनी 'सम्बदी' की डॉट सेटरेगा कॉन ? भारत के अट्ट की भवानी किंद जायगी हो, भारती-भवन की अड़ीकों से भरेगा कोन ?

#### 819

भेद सत-पन्धों के भिड़ादों भीड़ी भिन्नता में, क्षीप को कुतकं की तुत्ता प तीवत रही। दींगिया देंदोन थीटो दोग के दक्षेमस्तों का, वाप-बांध गोल डामाडोस दोखते रही। बाद जिसे मानो जानो डांक सम्प्रशय वसे।

काप जिसे मानो जानो ठीक सम्प्रवाय उसे। कौरो की ।नरादर से पोल खोलते रही प्रेम की पटा के भट्ट बर की बढाते हुए, हिन्द के निवासी हिन्दू हिन्दी बोलते रही।

#### \$1

राहत-मुसीनत के साथ किसी तों से भी, जिंद भी का बह, दूर करता जुरूरी ई रोजरा में जाना हुरे केलों दासतीता है तो, सामिस सुज्यासकों में टरना जुरूरी है करामद होती है नकोशिश किसी की कोई, मीन कथ दोसती है मरना जुरूरी है पायेगा नजात मींग शंकर सुदा से दुक्का, बहुरे कही से मह सरना जुरूरी है।

## शंकर-कन्दन

रोने को मानो. भारत-गारय-गान शह सन्चिदाबन्द आपको, नित्य निरम्जन जान. कल्पित पोल-होस में धूंसा, अस्यिर लगदुत्यान । १ हान, चेतना का जदता कः, नाग्तम्य प्रत्यान. जाना दो प्राज एक अजा का. माथिक संद मिलान। नेसर्गित विज्ञान-घोषणा, सुना है कवि-कान, दे जाते हैं विधि-निपंध के, रस में कविता सान । ३ कारिन, बायु, कादित्य, कांगरा, चार गहर्षि-प्रधान, बीज-रूप बोगप विश्व में, ब्रह्म-विवेक-विधान ( १ ब्रह्मा से लेकर जैमिनिला, अनय आर्थ विद्वान, वैदिक सिद्ध वने वेदी के, मन्त्र वस्तान-वस्तान । ४ शिचा, कल्प, निरुक्त जानता चमका ज्योतिप-मान. हो ज्याकरण छन्द का झाला, समग्रा मन ज्यायान। ६ भाववेंद्र प्रचार-प्रयोगी। समभे रोग-निहास. धाठ प्रकार चिकित्सा चेती. व वा वने मति गान । ७ धींग धतुर्वेदी भट गाजे, घीर-वीर वसवान. श्चरत्र-शस्त्र धारे रिद्रमारे, लोक-गल त्रख हात । = दिन्य नाद गान्धवं वेद का, सन कर्णामृत मान. गुँते प्राम, ताल, स्वर, याते, किया राग-रम पान। ६ जागी गरिमा शिल्य-बेद की, उमदा अनुसन्धान, वित्ये आविष्यत यन्त्री से. थोहित, यान,विमान । १० दार्शनिकता के पाटन ने युक्ति-शगसन सान, तर्रु-वाण से वेघ लच्य को, किये प्रमाण प्रदान । ११ नीति न्याय से नारि-नर्गे को दिया यथोचित मान, भील-सभ्यता-शील साम्य ने, किये समान-समान । १२

शिष्ट सुवता साधु जनी का, अनुमवात्मक भान, करता था साहित्य-सिन्धु में, पदुवा परक-स्नान । १३ कर्म सुधार धर्म का शर्मा, करते थे ध्रुव ध्यान, क्यों न प्रजा-पालन का वर्षी, करते सदनुष्ठान । १४ यनते थे चराम के द्वारा- गुध्त समृद्धि-निधान, दार्भो पर सुरादा सेवा की, चढ़ती थी न थकान । १४ दोर पाल रादुच्या रोती के, कॉद-लॉद खिलयात, करत थे जीवन-सामग्री, संबको दान किसान । १६ चरवर्णकाश्रम चारों में, सपता था, त खनान, चाने फल पाते थे स्कृती, कर पूरा प्रशिधान । १७ ऐसी जन्मति का प्रतियोगी, अवनति का बौरान, नाचा घैदिक धर्म-क्षेत्र में, बोकर टॉग-क्ष्यान । १६ भूले भक्त मनोगुरावा के, उले असदवधान, कारे जड़थी मधवालो ने सदुपदेश-श्यान । १६ रोका थे दिम-शल, सिन्धु से, दो प्राकृत व्यवधान, तो भी करने लगे विदेशी, चीर कुयोग बुदात । २० सेना साज राम विरद्दी ने, कर सानुज प्रस्थान, बरटाढार किया रावण का, वाया सुवश महान । २१ फैली फूट, महाभारत ना, हुआ घोर धमसान, ष्ट्रचला देश कृष्ण कृष्णा ने, कर मिलयामेदान । २२ जिसका नही बना या कोई द्वीप रायड चपमान, हा, देखा उस आर्य देश को, शास्ति शून्य सुनसान। २३ पीने लगं प्रचण्ड प्रमादी, कील, जुलामृत छान, कएटक चूर किये बीगें ने, निरुख चक-च.लान । २४ श्रामिष-मोजी महिरानन्दी मटके मस्त जनान, हुए रण्डियो के अनुरागी, सुन-सुन टप्पे-नान। २४ जन्म हुना पाराएड-प्रथा का होड़ विवेक्त ज्ञान, मक्त सुनाते दम्भ-देव को ठन्न ठनाठन ठान । २६

शून कुयोग योगिनी जड़ा, सटका सेट सुटान, उलगा जाल जन्मपत्री या, तान खबीच विद्यान । २७ दारा मार सिकन्दर आया, अपना कर ईरान, लौट गया हो रुग्ण, हिन्द् क' कर न सका वीरान । २८ बैध ऋहिंसा धर्म सुम्हाया, धन्य युद्ध मगवान, हहा विशुद्ध वने विज्ञानी, शंकर महिमा मान । २६ स्ट-स्ट के गया लुटेश मजनी का मुलतान नोडे युत फोड़े ब्रुतस्याने, यर पामाल महान । ३० राल की मिल्लात से गोरी ने घर वस्त्रा चौहान. मार पिथोरा को दहली वा शाह बना खफरान । ३१ जाति-राप्त, प्रत्यात पारकी है अथवंट र क्रुपान, ग्रहा करना नीच कुछी भी। च्या शिव जगदीशात । ३० इसलामी हेकइशाही या घटना नम नहान, मार हो है राजधरों का चुर किया स्थितान । 34 रोक प्रकार देश-भाषा था, शहकी गुर्क जनान. भुँके मधानार हसर ते. बॉच-बॉच छरत्रान । ३४ गहप-मधे हों की अथ जागी, देग्र विनोद-विद्वान, चाह्हा-इक्ल के देंगल में, यूद पड़ा मलसान । ३४ पिनसाँखों ने बापस में भी छिड़की छूत-छुवानः रोटी दाल विसार उड़ाते। पय पेड़े पकवान । ३६ होंचें भूत जुडेल द्योचें, पटकें घेत पचान, रींदें लाश्चिपेर, लस्तेया, मियो गटार ममान । ३७ उसें विधवान्त्रन के होही, पत्र्य उन्त क्लवान, गर्भ गिमते पाप कमाने, अडकी अडकी आन । ३% में जोषायाई अक्षत्रक की, उपता मियाँ-मिलान, घन्य वने मामा सलीम के, मान बढ़ाकर मान । १३ .नैंद किये औँ रंग जेव ने, वालिद साहजहान. माई काटे, काफिर उचले, धमर दिया ईमान । ४०

बीते बीते तुगलक, सिल्जी, लोदो, मुगल, पठान, १९ सारे ही भिल गए खाक में, सोल-सोल अरमान न ४१ माल विदेशी घेच रहे थे. जो घरन्छर दकान. शासक-वृत्द बने वे गोरे, लाद प्रबन्ध-पलान । ४२ गरजी गोरी नौकरशाही, तान कुनीति-कमान, सार रही है तीर जास के, खगमी प्रजा निशान 1 ४३ पाते' घँस न्याय-मन्दिर हे, कमरे, दर, दालान, रलिंडर-पण्डों के पग पूजें, अपराधी यजमान । ४४ लागू टैरस नहीं घटते हैं, घटते नहीं लगान, अटते हैं फंगाल प्रजा के, उद्यम-वारि-वहान I ४४ जो भरो भर-पेट न पाने, दलिया, दाल, पिसान, दारमा शीतकाल वे काटे. विन कन्या-परिवास । ४६ कटते हैं ये पशु वेचारे हा, बिन जंगल दान, पेट धने व्यामिष-छौद्यों के, जिनके कबरस्तान । ४७ खाचे क्लेग-चार-फीवर ने, शहनसीब इन्सान, जान बचाने को जंगल में वसे छवा कर छान । ४५ विकरी है जो तुल उमी के आते युनकर थान, परखें तीस एक के तो भी करते हैं अहसान । ४६ नोट काराजी देकर लेते, जीवन-वद सामान, लाकर बेचे' बाच, खिलीने, मोटर खादि निदान । ५० देखिताय क्या चीज माल है, जान करे कुरवान, पुनें गोरी गरिमा तुम की, बद्कर श्यामा शान । ५१ दर वसें सम्राट हमारे, कर कौरा अनुमान, कॉच रहे हैं राजचक का, नैतिक-घर्म-घसान । ४२ सारी प्रजा-मुख्ड चिड़ियों का, चाकर-चक्र शचान, कीन करादे इन दोनों का मेन, मिटा कर म्लान। ४३

'कोशपर', 'शपर' ने जाना, दिसको दमन-स्वान,

मान घटाना भूत काल काः वर्त्तमान अपमानः क्या भविष्य का पेट भरेगा सर्वजाश अवसान । ४४ जननी हुई हिन्दुच्यों की तू, बनकर हिन्दुस्तान, यद्ते नाम इ'डिया तेरा, है किसका इमकान । ४६ जन्म-भूभि त् उपचाती थी, शूर, स्वतन्त्र, सुजात, दोजा गाँस अने सत साता क्षीज, गुलास, धजान। ४७ क्षीमुनि दयानन्द्र का चाजा, सर्व-संधार निसान, स्याता अ वे तिलक-याय ते, कृट बुत्तीति निवात । ४५ धनरे हैं गोंघोत्री अगुआ, स्ता परदिव का पान. क्या न करेगी राय आपकी गुशकित को आसान । ४६ जागा सुध्य राष्ट्र-सागर में, श्रमहरोग-त्कान, जनता में जातीय जोश के च्छने रागे उफान । ६० ष्टो प्रचाप, गोथिन्द, शिवाजी, श्रीरणजीत समान, स्रोज मिरादे पारवन्त्र्य का, एठ सदार्य सन्तान । ६१ शंकर देखा काल-परोब्द, दिखला रहा उड़ान, वचे न जीवनधारी दाने, चुगे चतुर, नादान । ६२ रोने को मानी। भारत-गौरव-गान।

## भारतगाता का निरीचण

निहारे मैंने, अपने आप निहारे । निहारिक शिक्षा-बद्धि के शट-असंग शिक्षारे, युक्ति-प्रमाणद्वीच गर्पों को सगत गर्पोड़े मारे। १ पन्य चलाये मतवालों ने निज-निज न्यारेन्यारे, कोन कहे इन पुट्टें लों से करते हो तुम प्यारे। २ जाति वॉति के मैद-भाव ने छोड़ अखूत छुतारे, सामाजिक उन्नति-देवी के मन्दिर, दुर्ग उदारे। ३ धर्माधार जान जनता ने जिन्हें जीवन नारे. हरुवादी बुद्ध वे विधि ने यम के दूत उतार। ४ दाराहीन दूर व्यक्षिचारी, रसिया रॅडब्स क्वारे, भीरा भागते मस्त अवएडे घेर-घेर घट-हारे । ४ बाल ब्याह ने ब्रह्मचर्य के कच्चे सुम्हडू बनारे, योध-विहीन पालिकाओं को, वरते हैं दर बार । ६ कहर कड़ू काट रहे हैं, खटकें छुरे-कटार, धेत आदि पशुओं की रहा कर गौपाल मुगरे। ७ निगलें लूट लुटेरे डाकु, ठिगया चोर लठारे. खेलें जुन्ना सटाकर सही ज्वारी, मुखर मुखारे। म मादकता-सिंहमी दहाई। दुर्गु शु-गज विघारे, प्रतिभा-गाय हरी ले भागी, बोध विचार लगारे। ६ षांड् चन्द्र, गॅजेड़ी, चरसी, सदकी मत्त मुछारे, ताडी मदिराभंग गटक, खा चहिनेन सठार। १० भक्त भद्र-मुख सम्बाकू के, युदरा छैल छरारे, पुनकद युनकड सुँघा घूमें, कर चुन्धे चखतारे। ११ तक्कड गितथा गाउँ-पाउँ दोलक चंग विकारे. क्या कविता संगीत-कलाके रक्षक स्वर्ग मिधारे । १२ बॉट उधार ज्याजसीओं ने वित्त-वितास बगारे, चुँसें रक्त रक ऋणियों का अज कल्दार करारे। १३ काम स्वदेशी से न बलाते, ठग लालच के मारे, माल विदेशी बेच रहे हैं, सीलें कपट-पिटारे। १४ दे-देकर अन्नादि अचक्के, पग्देशी उपकार, ले-ले मोटर,वाच, विलीने, गींच-गींच कवमारे। १४ अभियोगा के इन्द्रजाल में जलमें मुख्द जुमारे. न्याय-तीति के नेग चुकाते, हारजीत कहार। १६ नतिक महाचार सिन्धु स चाकर वारनहारे, तारे धनद धूँम गीओं ने, अनदेवा न क्यारे। १७ व्लीडर-पटवारी वीरों में, पुलिस मैन फ़्रंकारे, धनदा धमकी से घाँगों ने, विगड़े ड ग सुधारे। १न राय यहाटबादि शब्दी पै, स्मर्ड नाम निपारे. नामानन्दी गर्न गगन में चमके प्रन्छलतार । १६ हाय, विदेशी द्यकण्डा ने, धार छवाए हुआरे, भारत-रक्षक व्यापार। के शते उदा विदारे । २० हा, हा जिल दरिट्र गोरों ने देश-निदेश सक्तरे, यस चैठे सम्राट हिन्द के. वे बढिया बसजारे। २१ गोश गरिमा ने गोरव के उल्लंट श्रदा उधारे. नडौं पर नोकरशाही ने, लाद विवे कर आहे। २२ शासन-शेली ने दर्जीति के. याव शमाशय धारे. हतीत-मर्श क्या अभियों में, फोड़े रग कमरारे। २३ महाराज नन्याब नकाले. सेठ रईस हाँदारे. पुत-पुत्र गोर्श प्रभुता को निर्देश नीवि-नवार । २४ योल-योल मेशोनगर्नो के। ज्यावाजनक महारे. श्रीडायर, डायर के हले हेकड़ भट हु कारे । २४ जिल्ह्यांबाला में बनता पै पटक उन कांगारे. आग बसाने को शोखित के, चलने लगे पनारे। २६ ष्ट्राचार विलक्ष ने देनी उचित्र मन्त्र वचनारे, हिंसाईान सदय गांधी ने, शूर सहित्सु उभारे । २० माध श्रमहयोगी दुष्टी ने समफ्रे व्याल विसारे. पकड़े हूँ स दिये जिली में, मेरे परम दुलारे । उन धन्य लार्ड गेडिंग धर्म की प्रवता धार पथारे, गोरी के गुलाम अपनाये, देशभक्त परकारे। २६ शंहर हैं मुक्त मा के जाये, लखना लाल दुखारे, करदे दानानाथ सथा की सौप खराज्य मुखारे। ३०

## वसन्त-विकास

छवि ऋत्राज की रे, थपनी श्रोग निहार, निहारी। घटती हैं घड़ियाँ रजना की बढता है दिन-मान. सरचेगी इस भॉति अधिद्या विकसेगा गुरु झान। वर पतमाड चढी पेडों प हरियाली मस्पर, यो ध्यानति को उन्नति द्वारा अव तो करही दूर । ह्रदन, बेल, बन्नो पर आये रहे व्यपर्ण करील, मन्द् मुख्यवसर पाते तो भी, धन न वमप्रशील। उल हे गुल्म-सता, तक सारे व्यंद्वर को मसकाय, जैमे न्याय-पशयण तृष की प्रचा बढे सुख पाय । हार हर कर दिये वसन्ती सरसी ने सप रोत, मानी समति मिली सन्पति से धर्म सुबर्भ समेव। मधुर रसीले फल इने को बीर सचन रसाल, जैसे सफल सलक्य धारे होनहार छल-पाल। थिगड़े पुलयुन्दे करम्य के फलियानी कचनार, वन यें हे चनहीन धनी यों निर्धन कमलाधार । घोरे समत सगन्धित धारें सदल सेवती सब, मानी शुद्ध सुयश दरसान हिलमिल देवी-दव। गेंदा सिले कसूम केमन्या पाटर-प्रत्व बानूव किवा स इन समाज विराजे बुध-मंत्री, गुरु-भूप। फल रहे सर में रस बॉटें उपकारी व्यर्शनन्द दान पाय गुरा-गरा माते हैं, याचर-शृन्द-मिलि द्। क्ले मसिनीमधिन बारणार किएक सौरमहीन. विचर यथा असात रंगीले ज्ञानशून्य वन पीन ।

### शहर-सर्वस्व |

श्रहण पूल फूले सेमर के प्रकट कीश गर्मार, क्या लोहित सिंख की ऋलियों में मॉगर हे मध बीर। यह-पद गए सत्यानाशी के विकसे करटक धार. किंवा विशद वेप कट्यापी वब्चक करें विहार। समन, मंजरी बरसावे हैं, चन, चीहड़, श्राराम, क्या शर मार-मार रसिकों से घटक रहा है काम। पच्य-प्रशास समान्य उडाता शीतलः सन्द समीरः यों सब की सुदा पहुँचाता है, धर्मधुरन्धर धीर। कोकिन कुँ में, मधुकर गूँ में, योलं विविध विहरा, क्या मिल रहे साम-गायन से मरली, वेखा, महंग। त्याग विरोध मिले समता से सरदी और निदाध, वैर विसार तपोवन में ज्यों साथ रहें मूरा-बाय। रसिक शत्र वासन्ती विधि का करते हैं। अपमान, ज्यों रस-भाष-मरी कविता को सतते नहीं श्रजान। भर देखा है भारत-भर में मध चानन्द-उसक्र. भंग पिला कर शंकर का भी करवाला वत-भंग।

### सूर्य-ग्रहण पर अन्योक्ति

र रजनीस, निरकुश तूने दिनतावक का प्रास्त किया, नेक न धूप रही घरणी पै पोर विमिर ने वास किया। विसक्ते पाय चमकता था तू अधम, उसी को रोज रहा, धिक, पांपक कुत्तवन कलकी तेज रवात तम पास किया। मन्द्र हुआ सुन्दर सुरत तेता छिटकी छवि तारा-गण की, अभने अप जाति में अपना चन्यो इतना उपहास किया। उत्पुत्त, जाम चठे जंगक में दिये नगर में जलवाये, मूँ महा महिंगा गढान की अध का तुष्क्र विकास किया।

मंगल यान निशाचर सारे चरते छौर विवस्ते हैं। दिन को रूप दिया रजनी का देव-समाज च्हास किया । उच्छा प्रभाविन वत-पुष्पों से सार सुगन्ध न कडते हैं. रोक चाल नेसर्विक विधिकी, दिव्य हुवन का हास किया। चित्रत चकीर बाह के चेरे चित्रशी चुगते फिरते हैं, मुख,पग,परा, जलाने वाला व्वलिख चन्द्रिकामास किया। श्याम, श्रुगाल, बल्क पुकार सबुचे कजा कुमीद खिले। जोड़-नोड़ चकर्-चक्रमें के खिएडत प्रम-विलास किया । दिन में चगने वालों चिडियां हा, अब वहीं न उहती हैं। सब के उद्यम हरने थाला सिद्ध वामसिक त्रास किया। नाम सुधाकर है परतेरी लघुता विष वरसाती है विरहानल को भड़काने का अवि निन्दित अभ्यास किया। धद-घद कर पूरा होता है घटना-घटना छिपना है. यों बन्तिति, शवनिति के द्वारा पत्त-मेद प्रति मास किया। सेरी आह हटाकर मिकली कोर प्रचय्ड प्रभाकर की, फिर दिन का दिनही जावेगा. हर. क्यों व्या प्रवास किया । दिव्य उज्ञाला देकर तुम को परसी फिर चमकावेगा, कहदे कथ सविता स्वामी ने श्रीहत अपना दास किया। शंकर के मस्तक पर तेरा अविषत बास बताते हैं. पीराणिक प्रहर्ण ने इस पर सदा भटल विश्वास किया।

# पितर-पचीसी

• •

वरजाये, धारे, सद्दारे करे एक जो वीनों काम, उस जगदम्बा की सेवा में सबसे पदले करो प्रणास। सीस नवाको सुर-सन्दों को गुरु लोगों के पूत्रो पाय, पीराखिक पितरों की जाल्हा, खाबो, गाको ढांल पनाय।

यागे, इन पड़कों में छेड़ी स्ट-सत्य वी सीठी मार, सारस में रशु-रीप चलाको कोरी वार्लो की तकबार । हों, हठवारी मतवालों के वाद-पियाद भिट्टें भर रोप किसका पद्म पीठ दिरालाले, देरों जीत कॉन मी होय ।

भादों में पिछली चौदस को आया मनमाया त्यौहार, इससे घर्मवीर झतवारी, सब के दर आनन्द अपार, सन्धन मंधे मुजदरडों में देने कर विभी को दान, भक्तिशीज भावक भकों ने पूजे श्री अनन्त भक्तान।

दिन बीता देवाराधन में, या विवाई हरि-गुण गाय, उठ प्रमात प्रनमासी को, करी श्राटिरका यन में जाय। जाया क्वार पए पितरों का जिसका ठीक महालय नाम, होने लगी मरों की पूजा, जीता जीतों ने सर-पाग।

भान्त, भूप, दीष, एशपुरूचे, यन तिल, तरहुल, निर्मल तांय, इतमे पुत्रमे कर प्रवाधी, त्यारी स्वचा स्त्रचा पुति होय। भावाहन तर्मुख के पीछे कर परिवेचण पिषट-प्रदान, वितर्स के प्रवोद्धीय विसे को देने लगे भोज जनान। ξ

साधु विवेकी विद्वानों का किया सकतनों ने सरकार, कर्मदीन कोरे लएठों को गाल दिख्लाने लगे गमार। छोड़ी छाट सरेरेपोटों की एक ही भाव विके सब घान, सब है कोन कहाय खनाली करे खदेवों का अपसान।

पूर्वी, गरमागरस, कर्षोद्दी, मेबा, वाटी, मठरी, ठौर, लड्डू, पेड्रे, सोहनहलुष्मा, बूँडी, घरफी, खुरवन व्यीर— पेडा-नाक, लक्षेगे, गुरमा, खाला, खजका, मोहनभोग, गुपबुप, गूँभे, षेवर, गट्टे, मूदेबॉ क भोजन बोग ।

क्षाक, बारमा, डोठी, मट्टो, सेब, सँबोसे,पूप, सुहार, पापड, दाल-मोट, मिरयोमी, शाक, ध्रुप्टबे, लीज, खवार I चटनी, कचरी, सींठा पक्षीड़ी, दही, रायवा, रबढ़ी, सीर, परसं व्यञ्जन भाँवि-माँक्षिक मोठा ठंडा निर्मक्ष नीर I

पी-पी भंग महीसुर सारें छके छकाछक भोजन पाय, बिरते सुरे सीधे मांगें छुखाछूत की छाप लगाय ! बायु-वैप घर-घर घरणी वें विचरें पितरों के ससुदाय, छुत करे व्यवनीसुर सक्को यो मनमाने माल उड़ाय !

मूर्ते-पासे भिरामंगों को, भोजन-पान मिले सब छैर, काढ़े मास गड माता के, कुरूर-कोर और कार्योर । जो मुलनीपक जाय गया में, देकर पिषड करें जल-दान, बनके पितर मधा सुरा भोगें, कर फलामू का पानी पान ।

जुठे होने पत्तल चार्टे, नार्चे, नरक-निवासी नीप, दाना उनके मन्द गुर्धों में नीर निषोदें घोडी फीच। सर नर-नारि नाक नरकों से अपने-खपने लुल में खाय, करें इड्रार्ड बशाधरों की, खादर पाय अपाय-अपाय। १२

भारत में इस मींति मचारी चारी चौर धर्म की धूम, करनी देल दानवीरों की सट्चे एक समानी सूम। जूस किये चिन्ता-चण्डी ने मन में हुज्जा महा सन्ताय, देश-दशा पर कोय-कहानी कहने त्ये ज्ञाप ही खाय।

ये भीले मार्ड करते हैं नाहक निरं निकन्मे छान, माल दिवलाते हैं खपडों को लेन्दर मुख्दों के नाम। कभी नहीं सुछ द्यापी सकता। जीव रहे अधिता बजुद, हो भी ये नाहान कमाई मुक्त लुटावे हैं बेसूद।

भूते बेहिड धर्म-कर्म को डोड़ सुपन्य हए गुमराह, हि॰दू नहते हैं अपने को अपने आप बाहजी बाह। अपने-अपनी सन गांते हैं, गाल बजाय बेतुकी तान, सुनकर हॅमते हैं, रोते हैं, होकर होरागन्द हैरान।

हुई पानें के फर्ने से वो इन सन ना होय सुघार, क्या यह काम गैर मुनकिन है, नहीं बलेकिन है हुराबार। क्याबार्टटा साफ करेंगे, हुआहत से पिंड हुइाय, येयुनियाद फनागत की हों, कल ही देंगे बूल दहाय।

हुनिया के मबबालों में से किसी-किसी कहर को छोड़, कोई कहीं नहीं निकलेगा दामनगीर हमारा जोड़। तस्य जानवेहीं हुनिया का हम से भला भिड़ेगा काँन, वर्क हमारे बीसे सुन का हो जायेंगे सोयू मीन।

दिल भी दहराव नहीं छुड़ावे वो श्रीस्थामीकी धरहम, वो हम हरगिव काट न सकते कोले प्रजाहित की ख़ासूम। हम सब सामाजिक रखते हैं वेद मुद्रहम पर इसान, पोल प्रराणों की सोहोंगे क्या इन्जील और सुरक्षान। खरदन की बखबार चलेगी पोप करेंगे द्वाहाकार, ऐसी बांग मान पलका प यौड़े वैद्विक धर्मावार। सपने की दुनिया में फरने, पीर, बीर, बाली गर्मार, खग-मंग च्याकुल पिता का बाता देखा कुनड अधीर।

घोड़ी देर ब्बंदे उस दल को देखाकिए महोडव मीन, फिर कर जोड़ नमस्ते करक पूछा--जाप सोग है कीन ? सीर बंश-पूर्वण की बाखी सुन कर सब ने हिशा दिलाप, कह कर शार-बार बड़वागी, को बाख़नों के नार।

वैदिक लाल निहारी अपने पौराणिक पितरों की फोर, रॉद रहा दें इक्फोनों को हाम, सुम्हारा कुमत करोर । सुनते ही सुन्नाकर दौंडे, कड़का हरदर-वारी हाय, पास जाय पहचान पिता को बोसे मिक-मान के साथ।

क्यों रोते हैं भाग और ये तौग चड़ाते हैं क्यों लाक, क्यों फिरदे हैं बदहवास क्यो लागिर हैं अब के वन माक। कहा रिता ने जब से हुम न खोली पोपजाल की पील, राम से हम सब कोल रहे हैं भूदे-व्यासे आमाणेल।

कहा समाजी ने यों, जिसको जाने वा में महत्व कुखूल, जाज पिताजी उस मसले में निकली स्वामीजी की मूले। कल ही से दिख स्रोल करूगा सब की छातिर-लिखतन खुद, जो पितरों को पियर ने देगा उस को आर्तुसा मासूर।

ियाड़े सामाजिक लोगों पे उपनी घूछा लगाये होए, सुनकर दुल-समूद की शार्ते व्याया पितरों को सन्तोप। तड़का होते ही बनिता ने वैदिक बल्लम दिए जगाय, इन्हें ही पित्र ने सपने पे मारी धार कलंक लगाय। ठी-ठीर रबनी की मात्रा मावे दोने कर उपहास, भूरो-रामे मार भगाए दिया न उन मुरहीं की जास। भारत की उन्नति करने को उपना मारवसीन समाज, वेदिक वीर्ध में बस्ता है हार मान कर कलिनुमराण।

पूर संस्थान के संस्थान के स

पाम-मास क स्प्रीया जुले चापस में भी वंद बहाव. स्वामीओं ने ये बहमार्गा मले नुधारे वह पहार। धामी, हिल-निला १८०६ माद पुत्रो इन खब के पद-कड़त, स्वीता हो इस राज्य को भी जिस राज्यस हरहुचारांड।

## काल का वार्षिक विलास

र मचिता के सब और मही माता चरुराती हैं, पूस-पूस दिन, रात, महीना, युप बनाती हैं।

कन्य को अन्य न त्राता है। हा, इस व्यक्ष्मिर काल-वरू में जीवन जाता है।

छोड छटन प्राचीन, नये दल पृक्षे ने धारे, देख विभारा, विकास, रूप, रूपक न्यारे-न्यार,

दुरंगी चैव दिखाता है.

हा, इस क्षांस्थर काल-नक में जीवन जाता है। व सुरा गये सब रोत सुन्मार्ग सारी दिखाली.

गहरी सीत निवोड़ मेरिनी रूपी कर दासी, घूल वेशास क्यांता है, हा, इस कार्स्य काल-कन ने बोबन वाका है।

(काल-चक न जावन जा

( ₹४४ ).

8

भील, सरीवर फूंक, पजारे निद्यों के सीते, व्याकुल फिरे हुरग प्राण मुग्नूटणा पे खीन, जलों को जह जलाता है.

वाताका जन जलावा ६, इा, इस ऋस्थिर याल-चक्र में जीवन जाता है।

हामिनि को इसकाय इहाडे धाराधर धाये, मारत ने करुकोर मुखाये भूमे कर लाये, सगी कापाड बुकावा है,

हा, इस श्रास्थर काल-चक्र में जीयन जाता है।

गुरुम, लता, तर-पुष्त्रं अनुत्रे दरप दिवाते हैं, बरमे मेह विहंग विलासी भंगल गांवे हैं, मुजाता श्रावस भास है,

हा, इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन आता है।

खपते जन्तु व्यनेक मिलारे मील, नदी, नाले, भेद मिटा दिन-रात एक-से दोनों कर दाले। मणा भाषों बरसाता है।

हा, इस आस्थर काल-चक में जीवन जाता है।

मूल मये सर कांस युदापा पायस पै छाया, खिलने सभी कपास शीत ना शतु हाथ बाया, कृषी को क्यार पकाता है.

हा, इस श्रस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है।

शुद्ध हुए जलवायु सुना आभाश सिले तारे, मोर्चे विविध अनाज उमें श्रंहर प्यारे-पारे, दिवाली काविक लाग है, हा, इस श्रहियर काल-वक में बीवन जाग है।

हा, इस श्रास्थर काल-चक्र में जीवन जाता

80

शोवल बहे समीर समीको शीव सवावा है, हायन-भर का भेद जिसे देवल बवावा है, समहायन से पाता है,

सम्रहायन भ पाता हु, हा, इस श्रस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है।

११ टपके कोस, तुषार पड़े, जमजाता है पानी, कट-कट बार्जे टाव नरा जलगरा की नाती

पुजारी पीप न न्हान है, हा इस कस्पिर काल-वक्तमें जीवन जाता है।

हुआ मकर का अन्त, पटी सरदी अभ्या वाँरे, विकसे सुन्दर फूल अक्स, नील, पीले धाँरे, माप मध को सन्माता है.

हा, इस अस्यिर कात-चक्र में जीवन जाता है।

रोत पके वाब भाँस ईश ने उन्नति की खोली, भाग मिला भरवूर श्रजा के मन मानी होली, भागान भाग खिलाता है.

कारगुन काम स्वराचा है। हा, इस अस्थिर काल-चक्र में जीवन जाता है।

88

विधु से इन का अब्द बढ़ाई इसनी लेता है, जिस का विगुना मान मास प्राक्त देवा है,

वही तो लॉद कहाता है, हा, इस अस्पिर काल-पक्र में जीवन जाता है,

हीं, इस भास्यर काल-पक्र में जीवन जाता है १३

किया न प्रश्रु से मेल, नरेगा नया मन के चीते, ष्यनलीं बावन वर्ष गृथा शकर तेरे चीते, न पापीं पं पछताता है,

इ.५.इ.स. अस्थिर काल-चक्र में बीवन बाता है।

### **अरुएयरोदन**

धमारो जीते हैं, पुरुष बहमाधी मर गये, भरे भी रीते हैं, घर-जगर सूने कर गये। प्रतिब्हा स्त्रोने की, प्रतित कुल हा जीवन धरे, हमारे बोने को, सन कर कुपा शंकर करे। कुचालो ने मारे, मनुज मतवाले कर दिये. ष्ट्रपन्थों में सारे, विकट कडुमापी भर दिये। हठीलें होने को, हठ न अगुओं की मति हरे, हमारे रोने को, सन कर हपा शंकर करे। द्राचारी दडी, जटिल जड़ मुंडे मुनि घने, प्रमाधी पार्टांकी, अनुधनाया गुरे गुरु धने। अविचा डोने को, विषय रस का रेवड़ चरे, इसारे रोने को, सुन कर छपा शंकर करे। विरोधी राजा के, छल कर मजा का धन हरें, पिनोने पापों से, वधिक नर-घाती कव डरें। मलों के धोने की, सफद-धन प्रयोदक धरे. हमारेरोने की, सन कर कृपा शंकर करे। द्धाः हत्यारी ने, टरम-इव नारी-सर दसे, मसोसे मारी ने, चटवट विचारे चल बसे। सवा के सोने को, अब न दुस्तियों का दल मरे, हमारे रोने को, सुन कर कृपा शंकर करे। बनी को रो वंडे, विगड़ सुरा के साधन गये, सुधी श्री सो बैठे, धन विन भिसारी वन गये। न कांटे बोने को, कुमति कुटिलों में भ्रम भरे, हमारे रोने को, सन कर छपा शंकर करे।

#### वलिदान-गान

शंकर के एगरे एठो, उन्नति का प्रण ठान, लो स्वराज्य-स्वातन्त्रय को, दो जीवन-पतिदान ।

देशभक्त चीरो, मत्ने से नेक नहीं बरता होगा।
प्रायों का यांनदान देश की नेदी पर करना होगा।
लोकमान्य गुर, गाँधीओ का प्रेमन्यन्य पदना होगा।
साथ सलगारी क्युक्तां के बन बागे बदना होगा।
नीकरशाही के कुषक से नोह-नोइ बढ़ना होगा।
कार्याचार कगाय सिन्धु को गर्त मान बरना होगा।
प्रायों का बालदान देश की नेदी पर करना होगा।
प्रायों का बालदान देश की नेदी पर करना होगा।

सिंही, यत्यामुत-प्रवाह में गोल चाँच बहना होगा, पोल कोल मोटे बराज्य की दुश्शासन कहना होगा। पशुरक हेलेगा बेलीं में पर्यों तक रहना होगा। मार साथ निर्दय दुष्टों की पोर क्ष्ट सहना होगा। जाति जीवनाधार रहा से कई कुरक भरना होगा। प्रायों का परिलदान देश की बेटी पर करना होगा।

समक्षा भी त्यारी पद्धित में निर्मिशम चलता होगा, शुद्ध मादना की विमृति को द्यागीं पर मलता होगा। भूवता के घ्यावंक्नाप से घाटु-तुक्त गलता होगा। मुनद सचाई के साँचे में निर्मल हो दक्ता होगा। पट्टेंब म्यावक्टम ध्येग का घन्य घ्यान घरना होगा। भाषों का विल्दान देश की चेंद्रा पर करना होगा। ष्ट्रिटिला फूटनीति के जागे हेकड़ हो अहना होगा, होकर हिंसाड़ीन न्याय के पीखे चल पहना होगा। अपम जाततायी हत्यारे अधुरों से लहना होगा। ले सुकर्म-होड़ा कुचाल के कुल्हु पे जहना होगा। ते सुकर्म-भारत-पाता' का हास-जाम हरना होगा, प्राणों का वलिदान देश की बेदो पर करना होगा।

### हाय मिस्टर गोखले !

शहर-सत्ता में टिका, लोक प्रपञ्च-प्रकाश, सारे बहतु-विकास में, विचरे विश्व-विनाश । छोड भारत को सिघारे हाय मिस्टर गोखके चल वसे व्यारे हमारे हाय मिस्टर गोराले । श्राप तो आनन्दधन से मक्त होकर जामिले, हम यहाँ रोते विसारे हाय मिस्टर गोखने। घन्ध से तन त्याग छूटे पर हमारे ध्यान से, श्चन्त तक होने न न्यारे हाथ भिस्टर गोखले। क्या चिकिरसा कर किसी ने अंक उत्तटे आयु के, री गये गदहा विचारे हाय मिस्टर गीखते । नाशाका नाटक दिखाया च्याप व्यक्तिनेता बने. श्चन्त के परटे ख्यारे हाय ग्रिस्टर गोस्रले । चढियाँ फोडी विनय की, काट करुणा की लटे, नीति के नुपुर उतारे हाय मिस्टर गीराते । जनम-जल्ती पे दया के पुष्प बरसाते रहे। श्राज बरसाये श्रॅंगारे हाय मिस्टर गोराले ।

नीति-विद्या के भवन का दिव्य दीप वुक्त दिया, चया किया विधि के दुलारेहाय मिस्टर गौराले ! माम यश जीते रहेंगे कल्पलों इस लोक में, ने गये गए सङ्घ सारे हाय भिस्टर गोयले। लोक-शिय संदल्प सारे जो ब ट्रदता से डिगे. षे कहाँ जाकर प्रचारे हाय मिस्टर गोसले । सिद्ध रामाहे सदय ने साथ लेकर छापकी। क्या ब्रुयोगी सुर सुधारे हाच मिस्टर गोराले। देश-भक्ति न मूलते ये सुख प्रजाका इच्ट था, देश-दित पें प्राण बारे हाय भिस्टर गोराते। धन बटोरा स्मीर मेजा वन्धु-वॅथुकों के लिये, उपनिवेशों में पघारे हाथ मिस्टर गोराले । लो र-लीडर मानते हैं दान देकर मान का, गुरुजनों के प्राण ध्यारे हाय मिस्टर गौराले। सर्व-सद्गुण-शीलवा से विश्व-विश्व त हो गये। द्योश पदता के पिटारे हाथ मिस्टर गोदले। शुद्ध ज्ञानागार जिसमें भाव प्रविभा के भरे. भील-मांभट के मंमारे हाय मिस्टर शोखते। टिप्पनी-टीका-तितक से सूत्र समके स्याय के, हान के राटके विचारे हाय मिस्टर गोसले I पच पट साहित्य सीखे साथ स्वर संगीत है, मन्द्र मद्र के मान मारे हाय मिस्टर गोराले । दक्षिणी पगडी दुपट्टा घार कर पोशाक पे, सम्य वनते थे छरारे हाय मिस्टर गोराले । ज्योतियी गणितहा पूरे गिन लिए व्याकारा के, वेष से रवि-चन्द्र-तारे हाय मिस्टर गोराले। योलियाँ अपनी-विरानी योजते-मनते रहे, लेख निस्तते थे करारे हाथ क्रिस्टर गोखने ।

काटते थे जो कपट का कृटपन वे आपके, तर्क थे पट्टस दुवारे हाय मिस्टर गोखले । मुल क मत-भेद सारे मोह के मल से सने, योध-वानिधि में पदाने हाथ मिस्टर गोखले। फटके फल-फल फ़ैंक काटदी जड़ वंर की, प्रम के पल्लब पसारे हाय गिस्टर गोश्रल । धर्म-धन की की कमाई साथ निर्धनता रही, वृत्द बिध्नों के विदारे हाच मिस्टर गोखले । देश की विज्ञान-यल के दृश्य दिखलाते रहे. रोत अप सारे मिचारे हाय मिस्टर गोखते । राज-प्रदर्श से कहेगा कौन भारत की व्यथा. मिटराये सारे सहारे हाय मिस्टर गोखले। जन्म रोरो कर विवास गांच जिसका काम है, वे नहीं हॅसते निहारे हाय । मस्टर गोराले । पार करना चाहते थे द:ख-सागर से जिन्हे. वे अभागे क्यों न तार, हाथ मिस्टर गोस्रते। भाग्य से परतत्रता के भाइ में जो मुन रहें, चेत सकट से उधारे हाय मिस्टर गोखसे। शोक-सूचक तार दोड़े विश्व पे विजली गिरी, घेटना ने उर विदारे हाय मिस्टर गोखले । जैन, ईसाई, मुसलमां, बौद्ध, वैदिक, पारसी, धान्य सम रोरो पुकारे हाय मिस्टर गोराले। हबते हैं बस वियोगी उस व्यथा के सिन्द्र में। दूर हैं जिसके किनारे हाय मिस्टर गोखले। देश के मेवक बनाये जो समासद साहसी, वे हए वलहीन हारे हाथ मिस्टर गोराले ।

शङ्कर-सर्वस्व ]

साय ध्वरथी के सहण्यों नागरिक रोते चले, धर चिता में हा, पदारे हाय मिस्टर गोराले। होगया नर-मेध पूरा, रास शहुर की रही, फूल गद्वा पर बगारे हाय मिस्टर गोराले।

दोहा

मास फान्गुन पञ्चमी, शुक्ल पत्त भृगु बार, सबद्गुन्यपि-मङ्गन्मु, निधन-काल निर्धार ।

#### हमारा हास

प्रमु राहुर, मोह-शोक-हार्यी, चम, रह, विश्वल शाहिष्यारी। टुक देख, दवालु, न्यायकारी, गत-गीरव हुर्दशा हुनारी। जिस को शव देश जावते थे, जग्गा मिरगीर मानते थे। जिस ने जग जीत मान पाया, चसुमा नव स्थव का कहाया।

पहला मुग प्रत्य-कर्म का था। मुनिचार प्रचार धर्म का था। जिस के यरा की प्रतीक पाई। हरियन्द सरेरा की सचाई। उपजा युग दूसरा प्रतायी, प्रकट त्रवशील क्याँर पायी। जिस की सुप्रसिद्ध रीति जानी। सपम्ही रघुनाथ की कहानी।

कर द्वापर छुट्य को वहाँक। रचभेद भिक्ता गया लहाई। अपना वल आप ही घटाया, छुल का फल सर्वनारा पाया। जब से कलि-काल कोप आया, तव से भरपूर पाप छाया। छुल-कएटक प्राय ले रहे हैं, ठग दावल हुआ, दे रहे हैं। \$

मुनिराज मिलें न सिद्ध-योगी, श्ववनीश रहेन राज-मोगी। सब दशम द्योगये हमारे, शुभ साधन सोगये हमारे। सुविचार, विवेक, धर्मनिष्ठा, प्रश्व-पालन प्रेम की प्रतिष्ठा। बल, वित्त, सुधार, सत्य सत्ता, सब को विष दे मरी महत्ता।

तज विदेक धर्म धीरता को, भटकें भट विश्ववीरता को। मिधि निर्मत न्याय की न भावे, धुविषा न सुधार की सुद्दापे, अनमोल खसरय मन्य खोये, बन मायिक वेद भी विमोधे। इतिहास मिलें नहीं सुराने, असुकूल नवीन तज माने ।

ज्ञतशील सुमेश्व हैं न शस्मी, रख रोप कड़े त घीर वस्मी। धन राशि न गुष्त गावते हैं गुरु भाव न दास कावते हैं। निगमागम छान-बीन छोडे, उपदेश यमा दिये गयोडे। छात्र जो विधि जाति में मरी है, उस की बढ़ थी विरादशी है।

g

श्रम-भेदसरी पवित्रता है। इन्त से सरपूर मित्रता है। मत-मोदयने धमण्ड का है, बर कबक्त राज-द्यड का है। मत-भेद पसार फूट फैंकी, बिन मेल रही न एक शंकी। हुन्द-भोग भगाय रोग जागे, पकडे अध-ओष ने धमागे।

5

उपेद्देशक लोग लुटले हैं, कहु भाषणुऱ्याण कूटत हैं। हित-साधन हान सुकते हैं, जब बाल पसार जूकते हैं। कब लम्पट पेट के पुनारी, विषयी वन बाल महाचारी। मुख से सब 'सोहमस्मि' थोल, तन धार अनेक महा डोलें।'

वह योग-समाधि सिद्धि धारी, वह जीवन वेद रोगहारी ! समफ्रें जिन के न श्रद्ध पूरे, श्रव साधु यदारि हैं श्रवूरे ! विचरें बन ज्योतिषी मरारे, चमके श्रम-जाल जन्य तारे ! स्तरे प्रह-वेध की नली में, श्रटक थन जन्म-वृष्टर्ला में ! 2

क्षविराम्र समाज्ञ में न बोर्ले, धनहीन मुधी ब्हास ढोर्ले: गुणुआहरू कलपतृत्व सुत्ते, भटकें भट, शिल्पकार भूते। समने तकभार भूपणों को, दर्जाठ दमग्राय दूरणों को। कवितारस-भाव तील त्यांगे

विरक्ष भुष धर्म चारते हैं, गुम कर्म नहीं विचारते हैं। तरसे वह कीर शेटियों को, चियके न मिलें लंगीटियों को। धलहोन अभीय वाल-चच्चे, करत्तु विचार क न सच्चे। हरमोक सुधार क्या करेंगे, लघु जीवन भीगते मरेंगे।

बल न्याकरणीय थाद को है, फिर न्याय ज्ञिह्द-भाद को है। स्विमान-मड़ी अपाधि पाई, अस रोप रही न परिवताहै। युष शिक्षक दो प्रकार के हैं, अवतार परीपकार के हैं। उपहार करें प्रदान शिका, भस, बेतन और यमें भिक्ता।

समक्ती पड़ अंक, बीज, रेटा, फिरियोल, इस्मोल, जानते हैं, पर शब्द-प्रमाख मानवे हैं। बहु प्रन्य रटेन पाठ होहे, गटके गुरु-हान के गयेहे। मध्यस उपना ग्रंसमाई, पर उत्तम नौकरी न पाई।

१४

हमके सब ठीर राज-आया, थिरके न थकी समाज-आया। लिपि बेकिम येल-सी रुपी हैं, पर पोच प्रशस्त नागरी हैं। लिपि साल-प्रिया महाजनी हैं, जिस की दर देश में बनी हैं। प्रिय पाठक, क्षणें हो बनालेंगे, पढ़ चून, चुना, चुनी, पना लो।

प्रदु, योग दशेच बहिते हैं, जह तारब मुक्ति वहिते हैं। बित विरुव न भूत भेत घोड़ें , मुर सार मुर्भाक का निषेदें। अति उन्तत राजश्मेषारी, जिनके कर वाग है हमारी। भरपूर पगार या रहें हैं, किर भी तुझ बूँस स्वारहे हैं।

#### ٩Ę

घमके घरमार के घड़ाके, व्यसियोग लड़ा रहे लड़ाके । यदि बेतस न्याय का ≡ देगा, किसकी फिर कीन बीत लेगा। मृदु नोटिस काम दे रहे हैं, कड़ सम्बट दाम दे रहे हैं। हितायायम से न खूटते हैं, पर-द्रन्य लवार लुटते हैं।

१५

विधवा रुचि शेक रो रही हैं, कुसटा कुल-क्रानि सी गड़ी हैं। कर कीवुक गर्भ धारती हैं, जन वालक हाय, माग्ती हैं। पद्म पोच गले कटा रहे हैं, राल गीकुल की घटा रहे हैं। इधि, मारान, दूध, पी विसारे, जल-राज कहाँ गये हमारे।

जल का कर, धीज, क्याज पोता, जुगलाय सके न भूमि-जोखा। खिल्यान ब्यतिक दालते हैं, वर, पंचल पेट पाकते हैं। सम देरा जमाद से रहे हैं, धन खौर खनाज से रहे हैं। चित्र का लिखते न लोग लेखा, परते दिन क्या करें परेरान!

3 S

धरणीरा, पनी, समृद्धि-गाली, कालमन्त वहे समस्त गाली। जह जाना-जीव साम के हैं, विपयी न बिशेप काम के हैं। इस-कंटक दास काम के हैं, नर कायर बीर बाम के हैं। जब जम्युक्युय से बरेंने, तब सिंह कहाय क्या करेंने।

परची, घन, घाम हे चुके हैं, अरपूर दरिद्र से चुके हैं। कब मंगन से मिलाय होगा, तथ दूर प्रमाद-वाद होगा, भर-पेट कहा कुसीद रागता, परवंत्र-समूद को सवाना। इसको हुल-वर्म जानते हैं, यहा-उन्नति का बरागते हैं।

-2 -- -- 2 22

सुननो, भय स्थाग भीठ बोगो, सुरा-धोष सदा समीद भोगो। पकड़ो विधि माल-पस्त ऐसी किमडी अनगीति, गीति कैसी। चद रुतेग पिशाच ने पदादे, घर तुष्ट दुकाल ने 'दबादे। पुर-चत्ता देस-देस शीते, मरने पर हैं प्रसन्त जीते। मध पा चव सबमेप होगा, विधि का न कभी निषेप होगा। विषय होगा। विषय होगा। विषय हे ना। विश्व में विश्व होगा। विषय होगा। विश्व होगा।

मुद्र क्षोग मला विचारते हैं, जुड बालि-समा सुधारते हैं। -क्षकते कर गर्म-मर्ग पाते, गर्दे गए मार-पार लाते। क्षतुम्त क्षतेक माव बाने, कविता सिस युद्धि ने बटाने। यदि सिद्ध सरस्वती रहेगी। वह तो कुछ ब्रॉर भी कडेगी।

### महादेव को न भूलो

महादेव को भूलजाना नहीं, किसी खोर से ली लगाना नहीं। हो। बार पार पूरा सदाबार के, द्विजाशास कोरे कहाना नहीं। करो पार पूरा सदाबार के, द्विजाशास कोरे कहाना नहीं। करो पार पूरा सदाबार के, द्वावार से जी जलाना नहीं। तिरालस्य विद्या पढ़ाते रहो, व्यविद्यानदी को नवाना नहीं। एहें तोलते पोल पारवह को, त्यला को प्रतिप्ठा कराना नहीं। व्यक्ति ने को सान पितान की, महा मोह की मार त्याना नहीं। व्यक्ति न को हों द्या दान के, किसी जीव को भी सवाना नहीं। व्यक्ति न स्मान की का भी सवाना नहीं। वित्य पायना की, को बच्च को, ठगी से न लेना चुराना नहीं। व्यक्ति पारवा की, को बच्च को, ठगी से न लेना चुराना नहीं। व्यक्ति को प्रतिप्ति की कोल की, प्रता के प्रतिप्ता नहीं। व्यक्ति के प्रतिप्ति की स्वत्य की प्रतान नहीं। व्यक्ति के प्रतिप्ति की प्रतिप्ति की खुशाना नहीं। व्यक्ति मन्ति के से वित्यु में, विरा नारियों को खुशाना नहीं। वितान समाना नहीं। वितान सहियों में को संकरानन्द से, विरो तक के से ती साना नहीं। व

### कजली-कलाप

बोलो-बोलो कैमें होगाः ऐसी भूलों का सुघार।

शुद्ध भन्त्रियानस्य एक है, शहर सकलाधार, निमु ए, निराकार, स्वासी को कह समुख, साकार । १ मतवालों ने मानलिया है, जो सत्रका करतार, वैरफट योगये उसी के दूत पून, अवतार । २ बिरले विज्ञानी करते हैं, वैदिक धर्मप्रचार. भूक मेरे भोलों के जुन में। बहुधा ल ह नवार। ३ होक ठिकासा बतलाने के बन-बन छेलेदार, ठिनिया श्रीमें को उनते हैं, जहिल नपोडे मार । ४ कल्पित सच्या के सचक हैं, सममे असददगार, वोंहीं अपने खाय हजा है, यह समस्त संसार। ४ भिन्त-भिन्न विश्वास हमारे, भिन्त-भिन्न व्यवहार, भेद भिम्नता के अपनाये, भिन्न चतन-आबार। इ सिद्धों के कागम कानत को कार्टे समस कठार-सममें सदयन्या को जहन्धी जहता के अनुसार। ७ विद्या के मन्दिर हैं जिल के गुल्धर ज्ञानागार, होड लगाते है उन से भी, गौरवहीन गमार। प विज्ञ ब्रह्मचारी करते हैं, अभिनव आविष्कार, स्वृथ बने पन्की क बन्चे, उन की-सी धज धार । ६ फेली फुट लडे आपस में वैरविरोध पसार, बहिये, ये पटेल करेंगे कब किस का उद्धार । १० करवालाः च्यातास्य चेता के दतस्यतः का सहस्र. वर्महीन बन्धन से खूटे, ब्रह्म बने सविकार । ११

पति पूजे श्रीपति की, पत्नी पूजे मियाँ-मदार, दी मत जुड़े एक जोड़ी में ठनी रहे तकरार। १२ भिज्ञक, मधी पे पहती है, निट्टर देंच की मार हा न बनाभी से अपनाते कहणा कर दातार । १३ ध्यपने उन उपनों पै भी करें छपा कर स्थार, प्योगें के प्रस्तील मुत्तों को समके भृतल-भार। १४ देशी शिषकार दुख भीगें बैठ रहे मन मान, वेदरो दशकार परदेशो सुरत से वर्षे विहार । १४ उन्निसिशील चिदेशी उलीं कर उराम वयापार, हम ठाली रोते हैं जन की और निहार-निहार। १६ रहे क्पमण्डक न देखा, विशव विश्व-विश्वाद, हाय, हमानी रोज्ञटोक पे पड़ी त आवली छार । १७ रेंग-रेंग मन्दित की सेना पाँची सागर पार, रीता हुआ हाय, मास्त का अब अलग भएडार । १० जिन के गुरु क्षानी जीते वे प्रभुता पाय ध्रपार, उन की अपने आपे पें भी नहीं रहा अधिकार । १६ सिंह-नाम-वारी चीरों ने फेंक दिये हथियार, नगले राग नजें सम्प्रो, शनले, बेग्यू, मितार । २० शर्मा, वर्मा गुप्त अवज्ञते अव शास्त्व विसार. सी फिर डेंचे बयों न चडेंगे, लीलुप, लठ-लगर। २१ धीर-वर्म की टेक दिहाई, गलमुच्छे फरकार, कींसर आते ही यन बैठे, केहरि कायर-स्थार । २२ देते चित्र, चरित्र वहीं के, पढ़ें पुरार-पुनार, तो भी हा **त** दर्दशा अपनी निग्दे ऑदा उचार । २३ श्रवम, श्रातवा की, पासरवी, चलवक, ज्यारी, जार, गौरव, बान, मात पाते हैं, साधु-वेप बरमार। २४ विधि-बल्लम का वाणी में भी वरें न शह सत्मार, नीची में सिलते. उम उँचे बीहर पर धिक्हार। २४

कामी कोल कुकर्म पसारें, गोल प्रमाद-पिटार, सोटे ग्हे ससोट मभ्यवा—दुलहिन का गृंगार। २६ चाठ वर्ष की गीरि कुमारी, वरे अजान दुमार, बाल-विवाह गिराता है थीं, घेर-घेर घरवार। २७ होकर छैला बने छोकडी, वरनी के भरतार, छी छी थी। पुद्रवा मंगल की तर्जे न ऊत-उतार। २८ हारा-राण के गीत निचोडें वनितायन का सार, धन्य अविधा-दुलही तेग देख लिया दरनार। २६ हाय, बल्जियों में रस्तो है, विधवापन का भार, धर्म-रात्र हेकड पच्चो के, हरें न नीच विचार। ३० त्याग प्रमाण प्रेंच से पूजें, इठ के पर पराग, दुध्द-दुशवारी करने हैं, अनुवित अत्याचार। ३१ धर्म कर्म का दोल बजाना, करने से इनकार, क्या वे बकवादी उत्रेंगे, भव-सागर से पार। ३२ महिरा, ताड़ी, भगः उसुमा रग निचीड़, निथार, वीते बीर, न करटक जानें, मादक व्रत की सार। 43 मुलसे चाह-पाज, गैंजेही, सदकी, चरसी चार, माइ-फाड चूंसे विलमी की, अंगपशर-पतार। ३४ हुल्लड़, हुरईगों की मारी, लाब तुकी दियहार, कीन कहे गोरी रसिया की महिमा अपरम्यार। १४ हेरती मान घटे गोरस का वर्दे न पूत क बार, किर भी गाँथां पर सीचां की चलती है तलधार। ३६ लाखों पत्तन, शाम उजाहे, घटे धने परिवार, काल कराल महामारी का, हा, व हुआ प्रतिकार। ३७ किल्टर खाटर से भी चौदा, सुरमस्ति की धार, गोड़ें उसे गील गटरों के नरक-नदी के यार । स्व

#### शद्भर-कर्वस्व ]

जिस की कविता के भावों में रोके रसिक बदार, टाल उस को बाह-बाह के दे-दें कर उपहार । देट प्रय तो आशा के कमलों पं, वससे विर-सुपार, गाने के जिस रोन अभागे, शकर वीरज धार। ४०

### राम-विलाप

स्राह दई गांत ऐसी मई तिरिर बाधी गई हतुसान न स्रायो, हात रह्यों फल-फूल वर् सुधि भूल गयी कि सूरि न लागे। जान वरे बातुसान हो। खाड़ विरंचि ने बन्धु की होग हुड़ायो, संकर कट न नट्ट भयो विधिचे हुस्त-भाजन मोहि धनायो।

चाहि में काँघ वियोग सवी बन योगदियो सुख-मोग नसायो, शोक भयो वरलीक गयो विद्यु सीय को कंकपरी हर लायो। चाज महा रख रह्व में पायल काँग उद्धंग में बन्धु विरायो, शंकर कट्ट न नट्ट भयो विधि ने दुरा-भाजन मोहि यनायो।

देवत के महिदेवन को सुख मेंट श्रद्धन इन्द्र मचायो, सोय वियोग टरो न नरो दराक्ष्ड न राज विभीषण पायो। भू रालहीन करी दस तात विसार चले तुम शोरू पटायो, जाने चलो सुरतीक को तात में रावण मार के पांछें ते घायो।

ज्ञानके मीहि अनाय हरो हुन्न ज्यों शिशु क्ष्ट हरें पितुःमेवा, हान मुरोस लगायहु पार जुड़ाबों न शोक-समुद्र में नेया। रांकर बेग सहाय करों अब कोड़ न राम की धींग धरेया, रोकर होंग अवलीफि तुम्हें हम सोल फ काहें न बीलत भेया। न्याहुल शंकर वन्धु बिलोक सशोक भये रघुवंश-दिवारु, श्रायसुखेन विचार कियो अस लाबहु वेबि सजीवन की जर । सो प्रुन दौरि गयो हनुमान घरो दिग लाय समूरि घराघर, धन्य गदारि लगाय सो एकहि बार कियो जिन बार बरावर ।

काम विफलादि के प्रयोग से चलेगा नहीं,
बीर फिसी भाँति का न बनाय पिया जायेगा।
स्पिकाभरण से—ज पारद से होगा भला,
बीर-काइ लेपों का न नाम लिखा आयेगा।
राम, ठीक मानो यदि भाई को बचाना है तो, बेतना सुधारक स्वरस्त दिया जायेगा।
भेजी हसुमान जहद जीवन-अक्षा को लाये,
अन्यद्या लाउन का अवस्य जिया जायेगा।

### दिवाली नहीं दिवाला है!

दिया जलाकर देख दिवाली नहीं दिवाला है।

हुआ दिवस का धन्त कारत कादित्य वजाला है, असित अमाकी रात मन्द आमा वहु-माला है। वन्द्रमंडल भी काला है—

घोर तिमिरने घेर स्तीधारंग जमाया है, श्रन्ध श्रकह में तेजहीन श्रन्धेर समाया है। न श्रमुखा आंखों बाला है—

डड़ते फिर्ने उल्लंक उजाड़ू गाँदह रोते हैं, विचरे वंचका चोर वड़े बरवाल सीते हैं। न किस का दृटा वाला है—

( २६१ )

उत्तम मोहिनी शक्ति मुर्ग को मुचा पिताती है, असुरों को विवन्त्व रसीले खेल खिलाती है। मुका अलियों का माला है—

भुका श्राह्याका काला है— युन शतरशिशाह विसात तुटी क्या होड़ा है, रहेन फील, वजीर म प्याहे यचे न घोड़ा है। न जंगी डॉट जॅगाला है—

सञ्जन, सम्य, सुजान, दिन्द्र न पूजे जाते हैं, हा, मदमत्त अज्ञान, प्रतिष्ठा-ददवी पाते हैं। सधन रानी का साम्राहे—

गर्मी से श्रदुलाय महा ज्ञानी गरमाते हैं, सर्दी से सकुषाय नहीं नेता नरमाते हैं। घरेलू भेद ज्याला ई—

घरत् भद्र ज्याला ६— मतवाले मत-पन्ध मनाने वाले लड्ते हैं, वर-विशोध घटाय गर्द-गड्डे में पट्वे हैं। क्षविद्या ने वर घाला है—

जिन के अर्थ अनेक रारे-सोटे हो सकते हैं। क्या ये जटिल इतंत्र पराविधा घो सकते हैं। अमित-लता का जाला है—

सबल वड़ी के यूट बड़ाई कहा न पाते हैं। बेंदिक दर्प दबीय बेंदियों ये बढ़ जाते हैं।

हुपा थी नाम बहाला है— गुरुकुलियों को दान सम्हल्यन भी दें पाते हैं। पर कंगाल-कुमार न विद्या पढ़ने पाते हैं। धनी सहकों की शाला है—

जननी, पितु की पुत्र न पूरी पूजा करता है, श्रपने ही रस-रंग-प्ररे भोगों पूजा करता है।

सुमित्रा चिनता वाला है--

ससना झान विद्यान श्रविद्या से दुरा पाती हैं, हान्हा नरक समान परों में जनम विवादी हैं।

महा साया विकराला है— याणक वाल-विवाह कुमारा का वल स्रोता है, ब्रमर क्लों में हाथ वंशवाली विष बोता है।

युरा काकोदर पासा है--

श्रद्धतयोनि अनेक बालिका विषया होती हैं, पामर परिंदत पंच, पिशाचीं को सब रोती हैं।

न गौना हुआ। न चाला है--

विश्ववा मदन-विलास नकीलों को दिसलाती हैं, फरती हैं क्यभियार अधूरे गर्भ गिराली हैं। अछुता धर्म किनाला है—

येराकल्प कर वृद्ध, वालिका कन्या वरते हैं, कर मनमाने पाप न अत्याचारी डरते हैं। जरा जाराव निकाला है—

राजा, धनिक, उदार, मस्त जीने पे मरसे हैं। गोरे गुरु अपनाय, प्रशसा, पूजा करते हैं। यही तो मान-मसाला है—

होस इसक के ठाठ ठिकानी वे वो लगते हैं, इन को खेल खिलाय, पढ़े वारम्ब्ही ठगते हैं।

यहाँद्र जिन की खाला है— ष्यामिण, चरबी ध्यांद घने नारी-नर राते हैं, पशु-पद्यां दिन-रात फटाकट काटे जाते हैं।

यहा शोखित का नाला है-

गोंजा-चरस चढ़ाय जले जड़ छोंडू से सारे, विर्धे सहकची मंग ध्यक्तीमी वीनक ने मारे। वटी सर्वोगीर हाला है—

#### शहर-सर्वस्य ]

गशिका, महुमा, माँद, मटेले मीज दशते हैं, प्रमदरदानी सेठ, द्रव्य से पिष्ट हुद्वाते हैं।

चड़ी लालां पर ला-चा है—

सेठ महुरामशील पढे माला सटकाते हैं, बनप दुब्धन्ती तीन सेंक्ड़ा ज्याज दहाते हैं।

कहो क्या क्यान्यसासा है-

पैरिस्टर, सुरातार, बकीलीं का धन वन्दा है, नैक्षिक तर्फ-विलास न निर्धनता का फन्दा है। कमाऊ कगला या "ला" है—

थाना-पति युलबीर, न दाता से भी खरते हैं, घन, जीवन की खैर हमारी रखा करते हैं। प्रतार्था शेष विकास हैं—

परवारी प्रक्ष-रोष किसानों का जी भरते हैं, सासिक से व्यक्तिरक्त रसीला चारा चरते हैं है

हरा प्रत्येक निवाला है—

डग विज्ञापन मॉट डगी का रंग जमाते हैं, ष्रातुचित सींदा बेच, वेच कल्दार कमाते हैं। कपर सांचे में दाला है—

वनित के अवतार, मिली का सान बहाते हैं, बरबी युपड़ें का-चक्र पे चाम चढ़ाते हैं।

श्रद्धिता का प्रश्न पाला है—

रहतें थे कविकार कजी जो सुख से जीतें थे, दक्षि, मायन, बी, साब, धतापी गोग्स पीते थे ! उन्हें हा, छाछ रसाला है —

सम्पति रही न पास, दरिहासुर ने घेरे हैं, यन्यन के सब ख़ौर, पड़े फन्दे बहुतेरे हैं। लगा बरछो पर भाला है— विचरें मृह विरक्त अविद्या को अपनाते हैं, महा बने लघु लोग कुयोगी पाप कमाते हैं। पृथा माला, मुगहाला है—

सुर तेतीस करोड़, मिले पर तो भी थोड़े हैं, पुजते जड़-चैतन्य, मरी के विषड़ न छोड़े हैं।

पुजापा कहाँ न डाला है— घेर-नेर पुर-माम घने घर छूने कर डाले, कारी संब-प्रशेषा न तो भी मध्य जन्म वाले।

करते मंत्र-प्रयोग न तो भी मृत्युं जय वाले। किसी ने व्लेगन टाला है—

त्राण श्रमेक श्रमाथ, गाड-नन्दन से पाते हैं, फितने ही युलवीर, रस्त्र्लिल्लाह मनाते हैं। हमारा हास निराला है—

दयानम्द मुनिराज मिले थे शंकर के प्यारे, येभी कर उपदेश हो गये भारत से न्यारे। अलाबा रजनी ज्वाला है—

#### **थ्यन्धेरखाता**

इस कन्धेर में रे, बन्धी चालाकी चमकानी। L. सरसाल से गणियों की ह

भानु, चन्द्रभा, तारागाण् से गुलियों को धमका लो, गरजो रे यक मादी सेचो, छल-कोंचा दमका छो। मीइ-अश्व से छान-पूर्व का श्रातिय इश्य दुरा लो। विद्या-भगीत विद्वीन बड़ीं का ग्रुस्ट-सर्वस्व चुरा लो। भूँठा सब संसार वता दो सन्य नाम अपना लो। मायावाद सिद्ध करने को रण्डा, सर्प, सपना लो। सोइमिस से वेद-विरोधी गायिक भंत्र सिर्पालो, परमतत्व मूले जोवों को जहा-च्यरूप दिगा लो। क्रुं कल्पना के प्रवाह में बाद-विवाद यहा लो, कर्मदीन केवल बातों से जीवनमुक्त कहा लो। निर्विकार, श्रद्धौत, एक में हीत विकार मिला लो, मायासय सिध्या प्रवहच के सत्र को रोल रिप्रला लो। भूत, भूतनी, प्रोत, मसानी मियाँ-मदार मना ली, हीक हिरानों पै हमई क जाल, विनान नना लो। जन्मकुरुडली काढ़ आल की दिव्य आग दहकाली, घेट घरे, घोटे बतला के घानियां को बहका लो। साधु कहालो मरडभीड़ में सरड-समृह सटा लो. रोट साथ पाखरड-करड के लएडो, लहर पटा लो। में ज-मेखना बॉध गने में कठरुटे नटका जो। मादकता की साधकता में योग-ध्यान श्रदका लो। अपने अन्यायी जीवन की भूँचली ज्योति जगा लो. निन्दा करो महाप्रकृषा की ठगलो और ठगा लो। भारत की भाषी उन्ततिका प्रण से पान चना लो, चन्दा ले कर धर्म-शेप की सब के दाम दवा ली। हों, उपदेशास्त पीने को श्रोता बदन स्था लो, शुद्ध सत्य-सागर में सारे अम-सन्देह हवा लो। गरमी, नरमी की माया को डोल विगाड उला लो. कृद-फॉद जातीय सभाका उन्नतकाल युला लो। पाय चाकरी धर्मकमालो खाकर धूँस पचा लो, मीज उड़ालो मासिक से भी विश्वा वित्रवया लो। देशी उद्यम की उन्नति का गहरा रंग रंगा लो. श्रान्त विदेशों की भिजवा दी काठ-कवाड़ भँगा ली। मूल-ज्याज की मारधाड़ से ऋषियों को पटका लो. ध्यान घरो पाँडे ठाकुर का कर माला सटका लो।

लड़की लड़कों के व्यादों में धन की घृत्ति उड़ा लो, नाम न कटने दो निन्दा में कुन का पिएड छड़ा लो। बच्ची, दच्ची, मिल मण्डप में वैठी, मन बहला ली. गौरि, गिरीश, रोहिणी, चन्द्रा, कन्या, वर कहला लो । पीले हाथ करो दुहिता के दस तोड़े गिमना लो, बरनी के बाधानों वर प्रमाक वने बिनवा लो। विद्यादीन व्यंगनानाम के उन्तत व्यंग नवा ली. पिसवालो, साना पकवालो, गन्दे गांत गवा लो। विधवा-दल के दुष्कर्मी से घर का मान घटा ला, हत्यारे यन कर पंचामें कुन की नाफ कटा ला। फेलो जुध्याद्वार धन, दारामार छयशादी खालो, नज की पदवीसे भीव्याने धर्मप्रकर्मद पालो । मदिरा, ताड़ी, भंग कसूमा पीलो अमल खिला लो। चुँसी धुद्धा चरस गाँज में चांडू मदक मिला ली। सीध सडे गुड़ में तन्वाकृ धान धने कुटवा ली, धादर, मान वड़े हुकके का भारत की लुटवा ली। होली के हल्लड़ में रसिको, रस के साज सजा लो, हिन्दपन के सभ्य आव का दिल्ला दोल बजा लो। वैदिक वीरो, व्यन्ध-युथ में तुम भी टाग व्यक्त हो. बोंट बढ़ाई का बहियास बढ़िया और बढ़ा लो। मोंगी गुरुदुल व मेली में मगल-कीप बढ़ा लो. भिन्ना को उलटी लटका दो शुल्कद शिष्य पढ़ा लो। धीरी, ब्याह करी विधवाका धर्म-सुधावरसाली. किर दें दण्ड धीग पेंची की वाप-दृश्य दरसा ली। यक्तिवाद से छदावाद की खाल खीच कढ्वा ली, र्वे संगीत और कविवा पे धर्म-दोप महबा लो। ढोल, चिकारे की मिल्लव में करनालें खड़का लो, राग, रागनी, ताल, स्वरी की ठोड़ी, तन फड़का लो।

वदी की वेदी पर षद ली ऊल-फल कर गाली, कीरी कर-ताली पिटवा लो घोशी धिक-धिक घालो। तुककः लोगो, तुककः दी पे दिव का हाथ फिरा लो, किर कथिया देवी के सिर से साल-फिराट मिरा लो। किर कथिया देवी के सिर से साल-फिराट मिरा लो। हाथ अजानों क देंगल में मूंडी ठसक ठसा लो, सिर कथाणे कविरालों पे हंस लो छीर हॅसा लो। बसाओ गुल कमें-कथा पे वस हामी भरवा लो, पर देंग्रें सब धोवाओं में पंचयत कथा लो हो। शिका की पहले पाप जा पलटा छाप जुका लो, खीरी से संग्रें अटक रहे हो अवर्ता और दुका लो।

#### विधवा-विलाप

सारी सह शोक-सन्ताप व्याक्त विधवा करें विलाप एक ठौर मिल बैठी पॉच चर में बार दिरह की कोच बोली एक गद्धो किन हाथ आसर परी कीन के साध कैसे ध्याह भयो सुधिनाहि वसे वासनान्सी मन माहि श्रीरन सी सुन जानी हाय पिय की गयी सीवला साय वे चल वसे अयानी छोड यायो जोवत सांगे ओड कीपकासको सहो। न जाय चित्र चंचल पे रह्यो न जाय कितहूँ स्रोज लेट्सुस-साज जो पंपड़े लाज पे गाज वोर्ता संब दूसरी रोय या मनमानी ,केसे होय जोकर कोप सतावे तोहि गोनो भये भये दिन चार सो जड़ भार मरोरे मोडि गये व्ययस्पर प्रायाधार जरो सहाग पिया के संग तरसत रहे अद्भुते भंग तव ही वें अवलो वेचन में दुख भोगत हू दिन-रेन जेठ कीर देवर की जीय जाग सदा-सेजन प सीय

में उनके रति-चिन्ह निहार कथह यो समकावे सास सुन-सुन वा बुढिया के बील जब क्षत्रहूँ मन सरे दड़ान योली तरुण तीसरी तीय थोड़ो-सो सुरा भोग-मुगाय जीवांत माहि नश्क में डार पल में हाय गयो सिट मोद पय बिन पीन प्योधर मीर शोक बदावे सनी क्षेत्र चौथी विश्वया उठी प्रकार पीहर कालः मीत समरार पल-पल बाहे परी पीर सब अनलाय कहें छलबोर हम फ़लबोर किथों वे ऑड वने खछती छुपी छिनार बढ़े हेस्र न पार्ने हेह जाति, दुजाति, मेल-व्यनमेल मौजी को देवर पे व्यार येवस लोक-लाज की छेक बोई भगतिन कातिक न्हाय पूजे बाहि पुजारी लोग श्री गुरुदेव प्रशेहित संत बेटी कहें करें खपदेश छल कर छाप लगावे कोड कोई हरि की लगन लगाय जन्म-जन्म के पातक टार बैठ धर्म-टाटी की ओट विटिया, यूका, बहुन बनाय धर्मशील भाई वा हाय

रोवत रह मसोसा भार कर जप-दान, धर्म-उपवास मन में कहन छाती छोल शेक लोक-चाज सलकान राम रॅंबपी जारे जीय पीतम रण में अभे जाय व्याप गये सुरलोक सिधार कोरा न पूली, भरी न गोद चुँसै कीन कंचुकी छोर रें राल काल, मौत को भेज जीवन भार विना भरतार संहट-मानर-सी ससार को बिन कथ बदावे चीर फटे न हा हिय छलिश कठोर जिनकी भई किर्यकरी साँड तर्भ निरावें बार्रवार कर धींग-अमाद सो नेह सबको तकर येलें येल सारी जीजा की सरवार रडा-रंडी भई अनेक पी फारें मन्दिर में आय वाल भोग हे बाला मोग पंडित माया रचे असत निरक्षे वटि, बच आनन केश तन की कहें समरपण होई तारक वीरथ पें से लाय ठोकर भार करे उद्घार यो मतवारे मारें चोट मिलें पड़ोसी प्रेम जनाय जयन्तव दुख टारे वर लाय

ला विववा दी मोर्गेमीत हेचर जेठ ससर जेठीव चारों करें चीगुनी चाह पर जब गहे धर्मे की राह थेट याद में जमे लजेद सर ज्ञान पर लुले न भेद करने प्रकार मारे जार्थ या सबके हुग टारे जाय विधवा कहें पाचनी शेय चुप चुप लाल न श्रपनी घोष इनको नाहि ननह दोप बीबो इथा कर क्यों रोप रत राग्ये पर जात काम ऐसी कीन नवेला जाम वैशी बुरो बडावों शेग यानी श्रोपधि एक नियोग वादिन विधवन को सुरा नाहि दारण दुख भोगे जगमादि धर्म तास धारी छायेर धर-धर सारे हे हर, हर पूरे वायो यह पुरार इत अन्यायित यो अन्याय दिन बाटो सुख भीग विसार चार तो सहाो न दस्तो जाय हमरे लिये एक ही नाह द्यपने क्वें छानेक विवाह माने या अजीति को नीवि देखी इनकी व्योधी रीवि ये सब लोग पाप के दाम करि हैं घोर बग्क में वास कर दुख दूर दई दिन भेर विधवादुश्चियन की सुन देर वी जिन दिल हमारी कीन कवलो हाय रहे धरमीन भयो नठोर अरे करवार हमको मार कि मकर दार ं सन् १८८०

#### संवत् १६५३-५४

न्नस को सम्बत ऐसी आयी भारत में शुरूण हुर द्वायों ग्राती-ग्राती में भूषे डोले व्याकुल सारत ग्राणों बोलें तन में देवल रही केंग्राटी भिले न हाथ पेट भर रोटी बीन-ग्रीत वस दाने करूपे चावत फिरें सिचारे वस्के तन ग्राती बुवतिन वे स्टबे पट प्योधर स्मारों संकट सह नारिनर सारे दूध न पावत थानक शारी एक गरा मुख में बुच मसके तहपे एक-एक चर फारे देश दशा तिनकी पित-मावा सोये मुद्रिन बुरे दिन जागे पापी प्राण सह दुख मारी कठिन कलेश नथा को बाँचें या दारण दकाल की जावा ताने धर-धर धींग पदाड कर उपचार चिकित्सक हारे घली न काह की चतुराई सबने हाय प्रकार मचाई ज्यो-त्या मारी मार भगाई बिके देद पंसेश गह और घनाज पीस कर देखी इन्द्र देव ने ऐसी ठानी चढ चारी दिश गरमी चेती पावक वाण आंक स भागा याने भीर दियो हुए दूनो दीन अकिंचन मूर्यन मारे सबने जरमिल जोरे चन्दे प्रयत प्रवन्ध भयी या दब की भोगत सीत छनेक सभागे सरे श्रनाथ जहाँ जो पाये ब्राती फार मंदिनी डोली अवनी में अगणित मनु वाये हाहाकार भयो भारत में जुबिली भई महारानी की चारि बगार बलाइक गाजे गर्या क्रमीयल की सिट साथा

एक अर्थेत गीद में सिसके एक न बोले एक पुकारे कहें करे किन प्रलय विधाता हरेन शोक मोद सुरा भागे हाय मरी क्लि मौत हमारी चारो खोर श्रमंगल नाचें चढी महामारी रच मावा सुन्दर नगर श्रनेक उजाडे सोच करें सम्राट विचारे श्रमणित प्रजा क्षेग ने साई नव कछु दया देव की आई टरीन पर दुकाल दुपदाई जिनमें कडे बीन पास ह सबके किये एक ही लेखों बरने घूरि न बरसे पानी जल बिन सूख गई सब मेती चेद तत्व सम्बत सर छागा दुश्चिया देश भवी सुख-सूनी भूप धनी व्याकुत्त कर द्वारे लिये बचाय ताज के बन्दे पर हासंकट यटीन सपकी बहुतन तहपन्तदप तन त्यागे सो सद श्यान-ऋगालन पाये व्यांख तीसरी हरने पोली घर-परिवार समेत समाये घुमड़ो घीरारत सारत में नाई मेर घटा पानी की दुख दुरमित्त भयाकुल भाजे घन्य महारानी की दाया सन् १८६४

### श्रीगऐश-वन्दना

[ महाकवि शंकर ने 'ग्लेश-वन्दना', 'इन्ह-द्राव्हरी', 'सुरानारी शिक्ता', राम-कीता', 'इन्ह-द्राव्हरी', 'क्क्तबेट्ना', 'चर्मा-क्षेया', 'इन्ह्रम नोगां', 'क्लबेट्ना', 'चर्कामी ने शाक्ता', 'रिजाक्ष' शाक्तक', 'स्वापेत उक्ता' और 'सर्वेक्ट-साल' शीर्वक न्यिनां स्वितायं 'स्सर्क ट्रेट्म, बातकों के तिबे सिक्तीं थीं। सम्यादक ]

मंगन-मृरति जय गगागज व्यमगलहाश मालकारी मुएड विशान सुरुड सदकारी भाल बिप्रवह क्लाधर-पारी विधरे केश लवंग लता-से चीड़े थवण तमाल पता-मे भक्तरी लटिल टगञ्चल कारे **लघ लोचन च**न्नपल घरा वारे कल्लुकपोल मनोहर दोऊ चित्रुक विहीत अधर दर मोज एक दशन श्रीवा व्यति छोटी **पिएडो परम सोहनो मोटो** चार बाहुकर विधन विदारें वेद, फ़ला फ़ला प्र'इश धारें पीठ सपाट छदीली छाती दर विलोक सुँड सकुवाती श्रीही नाभि नितम्य नगाडे टागन वर कहलिन के फाड़े वंग भुतंग-तनेत हार येंडे घपन पालधी कार्र कोमल चरन कमल खरनारे पूजत दतुज, मनुज, सुर सारे गुन•प्तागर सागर बुध नीके प्यारे शकर पारवती के हें प्रभुच्दे पैच दिशाओ दरमन देहु गोहि अपनां श्रो मेंट समृल मोहमय माया विमल विवेक देश कर दाया सो, जो सुन गनेश के गावें फ़र्ले-फर्ले सदी सुरा पावे

### इन्द्र-द्वादशी

चारों दिसि हरियाली छाई देखो पावस की प्रमुवाई छवि छाये गिरि-वन मन भाए बोलत विश्विष विहंग सहाप विसल बारि बासे थम-थम के गरजत सेघ बोजुरी चमके, यानु-प्रकाश भूमि तजि भागे क वह तिमिर तोप कर लागे समाय न ताल-नदिन में नेक न भेद रहे निशि-दिन में बलाहक रुकें न रोके पे जब लगें पवन के मांके जीव-जन्द जन्मे काल प्रवाप कर्म के परे देख-देख उपजे सुख मन में फल-फली खेती धेतन में संगनपद जापाट सिधारी चीनो सख दे आवरा सारी बार पियूप परम सुखदाई भाग्यो चाहत भावों बाज द्वादशी है वत कीजे को आदर **देवराज** पूजा करिये हो मधवा सम्यदा दया लोक में जाकी धारयापक शिष्यों की लावे संगळ-गान प्रिय लालन पे बारी मोती सोसन मात-पिता ग़ल-गोती सादर पूजो परिष्ठवजी मोदक-दान देह सपही को में द्र यथी चित आगे घर के क्यो घडाडे न्यौद्धावर बॉटो नेगिन पुति प्रसन्त कर बिप्न कविनको दे प्रसाद मुख मीठे करिये कर सतेह सब के मन गरिये या हिन को मंगलमय क्षीवन-जन्म सफल जिय जानी

# सुखकारी शिचा

सोंची थाल सुनो सब आई जो बुग्न चाहो साल-पदाई तो छोंगों को घुडान कहना सीरो सब से मिल कर रहना करिये मात-पिता की पूजा थाते चचम समें न दूजा गुरु कोगन की मेबा कीले जिन को क्यरेशाम्य पी हितवाहिन सों बेह बद्राको खल, पापिन के पास न जाको पारिजात बीहर को सानी कामधेतु करनी को जानो

ब्रातस. वेर: घमण्ड विसारी छोड अनोति. नोति उर धारो कर्मकरो शभ साहस रास्रो ठाली सन-मोटक मत चारो जागो भोर शीच कर न्हाकी कर भोजन पढने को जाओ सत्र साथित में चागे दीयो ऐसे ध्रम सों विद्या सीसी जन पूरी विद्या हो जाने उद्यव करना जो मन भावे फिर विधियत थियाह कर लेगा प्यारी बनिता को सुरा देना सुख में थीन जाय तरणाई लय लानो क्या देह युदाई तव सत को प्रतिनिधि कर अपना सन वज नाम राम का जपना कर सन्संग तीशरपन में याम सहित यसिये कानत में जी पे जीवित नारि रहेना वो सन्यास धर्म गह लेना परण योग अधारिहत करना ब्रह्म रहा राहित कर प्रसा हैयह राह मिक्त मन्दिरकी मानी सीख सुधी शंकर की

## राम-लीला

भूतल-भार उतारन हारे कीशलेश के तनय कहाये शी रघुवीर इमारे प्यारे मनुज-हपसमा केमन साथे सानुत कीशिक संग सिघारे मरा रसाय रजनीचर मारे बारी सनि गौतम की नारी वरी तोर धनु जनक-दुमारी सीता की कीशलपुर लाये प्रभु युवराज होन नहिं पाये भेजे मात-पिता ने बन की गये साथ ले सीय-नस्तन की रथ चढ़ शृ'गवेरपुर आये सोवद पुरवासी विसराये निशि निपाय के बीर विवाह स्यन्दन स्याग चले रघुराई सचिव समन्त्र विदा करि दीनी आये देव-नदी तर तानी केयट ने प्रमु पाय पदारे सादर गगा-पार उतारे ज्ञाय प्रयाग अन्हाय सिद्याये चित्रकृट पर त्रए-गृह द्वाये व्याये मिलन मिले जनवाता जनक, मात, नागर, ग्रह, श्राता सनि पित्-मरण महा दखमाना ठीक न जाना घर की जाना कर उपदेश सकल समन्त्राये दे पादुका भरत लौटाये

पुनि कछ दिन विलास करि नाना चले खयन्ता को कर काना वध बिराध निज धाम पठायो मिल मान कुम्भज सी सुध पायी सीय समेव रहे दों अभाई श्रामे पंचवटो मन माई नाक-कान काटे कुटिला के देप् छलइय सूर्पनका क ता नकटी के रचक सारे सर, दुपण, ब्रिशिस संहारे 'लसन-लखन' मारीच पुकारी हर जाय साया-मृग मारो सुन सिय ने सामिति पठाये देख विन्हें कछ राम रिसाये बीच पाय दशकंठ अभागा छल कर सीता को ले भागा नीच भीच ली घर की आयो काटे पॅल जटायु गिरायो सानजराम कटी पर आये विन विदेह-तनया अक्रनाये खोजत चले शोक चर छायो घायल गोघ गेल हैं पायो साहि-तारि बिरही पतनी क भिय पा**हने भए शबरी** के आगे यते तक्यो यन सोऊ ऋष्यमूक दिग पहुचे दोऊ पदन-प्रश्न सन श्रीति घढाइ मिल सुकव्ह सी करी मिलाई बालि मारि वंगद व्यवनायो समावहिं कविराज बनायो सीता की सुधि वीन पहाये कपि-नायक कद्त युलाये ले मुद्री मास्त-मुत बका लॉध्यो सिन्ध पत्रारी लॅंका सी फिर सोटिराम पंत्रायो सोता की चडा-प्रशि लायो प्यारी की सुधि प्रभुने पाई जोरि भाल-काप करी चढाई सारत शरण विभीपण श्रायो वाहि रास्ति लंकेश बनायो सन्दर प्रल वंधाय सागर को उतरेपार ध्यान घरिहरिको गिरि सुवेल पे हेरा डारो चारी कोर गांख दल सारा पठयो दूत बाह्नि को जायो ताने रिपु रायण समकायो व्यक्तिमानी ने एक न मानी तब रणपैन सम ने हानी भालुकीश करिकोप बढ़ाए संका के रजनीचर, धाये 'जयरावण' 'जयराम' पुकारे जूमन लगे महाभट सारे मेघनाद की वरही लागी चेतनवा लखमन की भागी तव सुखेन ने प्राण जब इनुमान महीधिष लाप बचाए रिष्ठ-सुत रामानुज ने मारो प्रभु ने कुम्मकर्ण संहारो प्रतिस्थित रोपि राम ने सारी मारी रावण श्रप्तुर सुरारी

# र्राष्ट्रर-सर्वस्व ]

यची न वेरी को कटकाई प्रभुने जय समेत सिय पाई या बिधि चौदह वर्ष विताए पुणक पँचढि घर को आये गुरुद्धित्र भात प्रजा पुरवासी त्रिय भावा सब सेवक दासी मिले यथाविधि भए सखारे सब के विरद्ध-जनित द्वार टारे राजकियो कल कोरति बाड़ी प्यारी सीवा बन की काडी तादुधियाने दो सुतजाये मदा इयमेष राम ने कीना बाल्मीकि ने पाल पदाये चारों और निसंब्रण दोना मनि.महिदेव, महीपति ध्यारे बाए बपर निमंत्रित सारे सीता आई विना बुलाई चादर भयो न भूमि समाई काल पुरुप सी मिले सरारी द्वारे रहे लखन रखवारी ध्याए एक महा सुनि झानी भौतर पटुँचे रोश न मानी दितसों करि मिलाप रघराई योले लक्ष्मन सौं सन भाई आयुस लॉपे को फल पाओ घर विदाय कितह कदि लाखी सुन सामित्रि गयेवन त्यागा सग लिए प्रश्वासी सारे अवयपुरी का गौरव भागा श्रीरपुवर वैकुरठ सियारे शंकर बोले सनी भवानी है इतनी वस राम-कहानी सो समीद चारो फल पावे को जन जाहि निरन्तर गावे

#### कृष्ण-कीर्तन

कृष्ण देवकीजी ने जाये लें बसुदेव बन्द-घर काये पालन लगी जसोदा मैया धरों लड़ेवो नाम कन्दैया पलना में घर दावी दारी चूची चूँस पूरना मारी एक दिना दो पेड़ उत्तरारे आगे असुर अनेक पढ़ारे लूट-चूट दिप-मारान सायो लौकिक लीलाकुट परसायो मारा कियो गोषिन सँग नाचे सब के बने प्राण किय सौंये प्रज युद्द गोबरधन घारो मुशुरा जाय कंस घर मारो सत्मामा किम्मणी दिवाही राधा घरी करी वित्त चाई।

जरमध है मार सराए वा दिन वे रखबोद कहाए वज विसार हारिका बसाई भए ठीक ठाकर यदराई विनके दिव कीरव समसाए कुन्ती के बेटा मन भाए तब दल जोरि लड़ाई ठानी दर्योधन ने एक न मानी े जुमा मरे सामी मट सार् जीते परहा कीरव हारे फिरधर आयदारका बारे याद्व मतवारे करि मारे वधिह बाण वग मतह समायो निज प्रभरव बैक्एठ पठायो जाय मरे हिम-गिरि पे परडा बचे न बीर रहीं छल-रण्डा जा हत्याने हर विसराये ताने सकल शरधर खाये करके सर्वनाश सथ ही की जन्म भयो कलिकाल बली को तबते भारत भयो भिग्नारी च्य ली भोगि रही दुख भारी

### कलियुग-राज

श्रोयुत कलियुग-राज हमारे पापिन के छल पालन हारे बाजे सर्वताश के बाजे भारतावाद में खाय बिराजे पुरस पाप प्रताप बढ़ायो परमालस्य श्रमिष यश छायो सोहति संग अविद्या रानी चूमति चरण अनीति सयानी मूठ व्यथमं पुत्र दो प्यारे जिन मिल सत्य धर्म धर मारे जिनको भेदन पावत कोऊ मन्त्री चतुर कपट-छल दोड काम-क्रोध मद-मोह मिलापी दम्भ भूत सेवक दुरा पापी तेसे और बीर बहतेरे जैसे सुभट कुकर्म घनेरे क्षेता जोर-घटोर बढाई मार-मार कर करी बढाडे थर-थर कॉपे बेंद विसारे भागे भूसर डरके गारे राज छोड़ छतिन सस फेरे गए विदेशिन के सब चेरे तज ज्यापार अशिक दियहारे ज्यों-चों पातव पेट बिचारे सेवा करे न पादन कोई वर्ण-ज्यवस्था की विधि सोई चारों दिसि दरिद्र-दुख छायो हाइ-फुटने बैर बढायो

#### शहर-सर्वस्व 🕽

मादकता ने पाप पसारे लासन कर डारे भवनारे रज इस-हानि चनेक भनारी मांचे जुबा, चोरी, जारी घर-पर धाल-दिवाह वसाए साहसः वन, विद्यान नसाए चाहक चाह करें बनिता की बात न पूर्वे मात-पिता को महने सञ्जी सनेह-सगाँड स्वारय की रहि गई मिताई बंचक बने बिरक्त बिटरडी परिडंड बन बँट पावरडो कल्पित जानग्रन्थ गट डारे सनमाने बर-पन्ध प्रसारे कटपादी घेषक अभिनानी लम्बर-लठ कहावत हानी जिनके तन पश्चित्र सन संसे विनके परिमल-से यद्य फले पंडित रंक न चादर पार्वे घनी-सींग वस चत्र कहार्वे चाटर दर भयो कविता को मान पटो कोलिन की सारो देखनागारी आर भगार्थ। टर-भरी मापा मन भाई बन-बन गाड-खुदा के च्यारे अये विरोधी हिन् हमारे दोल फट्टी धनवंतरजी की वाजी डमह डाक्टरी की शिल्पकला रहि गर्या अधवी ज्योतिष कुँडिलिका में घूडी चल सकार धंचक ने फोडे हाय-गय सोहम् ने बोहे जय अनीशवादिन की जागी देद ब्रह्म की चरचा भागी जोड-तोड बार्वे जा-ता की होड़ करें आराय-दावा की करें प्रसिद्ध प्रसंग अधरे सो समकें हम लेखक परे मार चढाई पामरपन की लोभी लुट करें परधन की घर में घोर करकसा घरनी करनी करें अमंग्रल करनी सुन्दर बालक विरले दीरों ष्ट्रिल एहर इनज्ञा सीहें पैर रही कलिकाल विसासी भाग बचें क्रित भारतवासी प सुकर्म साधी हैं जिनके छट जायेंगे बंधन विनके यह मत मान साहसी वागी श्रानम और अविशास्त्राती

### राम-रुपैया

जग में सबसे बड़ी रूपेंगा जानो बाहि सम की भैवा प्यारो रूप रामको कारो याको रूप करे उजियासी विरक्षे भक्त राम रस चाराँ याहि सदा उसी सब रापी भये मरें राम क व्यारे या है प्रिय भी में सुख सारे रामहि चाहत मृनि व्रवधारी याके चाहक सब सर-सारी राम देह स्वारे पर तारे यह जीवत ही संकट टारे रसे रामजी दण्डक बन में रुपया रास करे लंदन में निशिवर नीच रामने सारे थाने जीत किये छल सारे होय राम रिसते गति खोटी यह कं ठेतो मिले न रीडी काटे पाप राम की सेवा याकी सेवा सब सखदेवा समताकरेगम रुपया की ऐसी घोर मद मति काकी केवल रूपया के गुन गान्त्रो रामहिलयत्वसीय नवासी यह चौधी चॉदी की जायी चिलक चन्डमा-सौबनि आयो यादि पाय दुख सहैन कोई विन याके सुख लहै न कोई धर्मः दान, तीरथ, ब्रतः,पजा या थिन कौन करावे दजा या विन जोह<sup>4</sup>मारेजुने कहे न लायो माज निपत्ते बाहर बाहर के पत स्त्रोवें घर में भरो बालक रोतें लाज विचारे को अब आबे तन सब तज बिदेश को पाये दुखिया घरनी को फटकागो करें अनेक उपाय विचारी पूरी पूंजी ले घर आवे रपया सकट पाय कमाबे करे वड़ाई बुनग सारो जाने घरवारी घरबारी मेल करें छारि, मित्र, धदासी होंहिं सनेही नगर-निवासी रुपया नाहि दई की साया जाने दुख दल मार भगाया सोंची वात सनी शकर की रारो टेक रपेया नर की

## कंजूस रोगी

रोवत गये वैद के द्वार लाला एक भवे बीमार हे प्रभु, दर करो दुख मोर चरण धन्दि धोले वर जीर पाई रोग-हारिखी यों कर विनय-घड़ाई भूरि दिन-दिन होन लग्गे आरोम गयो न घर से एक छदाम एक दिन एक सनीचरदास आये लालाजी के पास कहाँ कीन की सीखद होप राम राम कर बोले रोब सन के शंक्रकी को नाम बोले कहाँ ठगाये दाम जाने नाहिं एक हू आँक मरो न उनकी जीवद पाँक मो सुन लाला भवे बदास गयी बदली की विश्वास गहि गोषर गराश की सीख यों कहितजी येंद की भीरा महाराज सुन लोजे चाज जो पें मेरी करी इलाज तो सब बढिया सीसद देव व्यपनी एक बद्द वद लेख मोले वेंद मान के सांच देउ दवा को रूपया पाँच ब्यच्हा जी, कहि बार्से मार घरको च्ठगये पत्ले मार पेर न गये यैंद के पास होडी जग-जीवन की चास वीते दिवस महा दख पाय बरेन कीडी खरची हाय

### रेलवे देवी

खय देवी संभकी सुख दाता जय बाइन-कुलकी गुरुमावा को बनधारी तोहिन जाने को जन तेरो जस न धाराने भुतल पे अनेक सग तेरे ठीर-डीर शुभ सदन घनेरे छोनत जात लोह की छाती सो गवि भूपर सही न जावी पलनल की करत्रित विम्ती स्चित करे द्रामिनी द्वी सुन वेरी कडोर किलकारी दौटें पंड्या, दास, प्रजारी दिन में स्वागत-सूचक मंडी रजनी में प्रकाश की हंडी वाहि निहार मंद गवि आवे र्मादर में थिरता कछ पावे

चढ़ें चढ़ाय चढ़ावा जाती ले-ले कर प्रसाद की पाती उत्तरं प्रथय-त्तीण बहतेरे काढें तिनको तेरे चेरे रंड विसार मंड मुख फारे संद गजानन की जल कारे सीस मिले थड़ सों पी पानी छड़ि स्त्रास शेप की नानी जय जय-पूरक घंटा बाजे काली किल-किलाय कर गाजे धूमावती धमारो खोले फरक फहाफक फह-फक घोले चेत कपाली ज्वाला जागे कर कछु मंद गमन धर भागे यो घर-घर पें दिक-दिक धावे थके ल पूरी थिरहा पावे तजे न ताहि कुवेर बनावे तुकर कृषा जाहि अपनाये ताहि तुरत बैक्क'ठ पठावे जो मगमाहिचरन गहि पाये वेरे सकल के वेगारी भारत के लदुआ व्यापारी पुजें तोहि रेलवे देवी हेरे भक्तः प्रजारी सेवी

## अफ़ीमी की आफ़त

यक इपकीसी की घरवारी बोली देखि रात धाँधियारी में पर पैयाँ लेहें बलीयाँ चेतो चौपड खेलो सेंगाँ सुन मोधू ने पीनक छोड़ी कहा न आवति नींद निगोदी घौर कसूमा छान पिलाची ध्यारी पीछे खेल खिलाभी तिय ने ताहि छकाई गोली फिर वाजी बद चौपड़ खोली **पाँसे हार चलाई' चोटें** पर-पर विटी परावर गोर्टे दाव अफीमी को जब आयो दीपक बढ़ी अंधेरी छायी कैसे बरे तेल विस दीया दिन में दाउ लीजियो पीया योले मोधूजी मुँमला के मो सुन त्योरी-मोंह चढ़ा के जो न हमारो दाउ चुकावे सो पञ्चन में नाफ कराबे थो नी नारिन यों इतराओ बाओं तेल मोल ले आओ से गिलास धीरे की नाई मोधू चले देल के ताई जाय तेल बनियाँ से लीया उसने वह वासन भर दीया मोधु योला हॅक न दीनी तें मेरी पार्ट ठम लीती

## राइर-सर्वस्य ]

व्यीचाकर मॉगा, ला इस में यतियाँ घोला होगा किस में ध्यपने को शाजासी देकर चले हँक पैंदी में लेकर जब धर के आधवर में आए लडके-वारे सेलव मोधू नाना खेली आश्री सब ने कहान आगे आक्रो मोघ कानो काम पनायो चील-मापदा रोल मचायो योला मारो हाँलें हीलें पड-पड पड़ीं चॉद पे घोलें या जिस में हुरा जाय न फेनी ऐसो धेल दूसरी धेलो मोधूजी के जी की जानी सबने ऑसमियोनी **पोर मिहीचन के अनुरागी** दुवके सोधू पीनक प्रल में बैठ जमायो आसन दाये रहे तेल की पासन व्यपने-अपने घरन सिधारे रोल-खाल वे यालक सार घर में बाट निहारे नारी षीती आधी निसि चें धियारी वारों भार चौक में आई योज कंय की थॉग लगाई दौंड़ दुहत्तड़ मार जनाय प्राचनाथ पश्चिया में पाए किस साले ने बता दिया में बोले-तंने नहीं छिया में जब जोरू ने जती मारी तब टेस ने ऑख उघारी देशी अपनी सभी लुगैया वोले श्रद मत सारे सैया तब मोधू ने हा-हा खाई सो घर को पसीट ले आई योली नारि दई के आरे तेल कहाँ बारो हत्यारे सो सुनि सुधि गिलासकी बाई वेल-भरी पेंदी दिखलाई बोली सार गाल में गुच्चा न्या इतना ही लाथा ल्रच्या चोंके क्या में सिड़ी बनाया यह धो मॉग रूॅफ में लाया पँद्रा भीर कहाँ रखदीना माट सीघा गिलास कर दीना गिरा सेल पेंदी का सारा देख वह ने मुसल मारा सारी छैंड संशा की भागी ऐसी चीट पीठ में नागी हल्ला हुन्ना सुहल्ला जागा रोता घर से बाहर मागा पास-पड़ोसी सब ज़रि आये ज्यों-त्यों मोधुजी समभाए बड़ी देर लॉ दुराड़ा रोये जाय भिसारा में फिर सोये या कन-कन में नोंद न आई फेर न गारे आय लुगाई उठ फिर पाथ श्रिया के लागे रोवद रहें भोर लों जागे

षीत्री षोती निकल निवृते षस मेरे ष्याने से टरजा सो पुन स्वामी ने कर जोरे भागिन भूल भई सो योगी लोग हसाई में क्या लेगी पुन पिठ की पृदुता मुसकाई ष्यौर बढ़ी रिस भई न थोड़ी खोट सही रोगेव्ही फूटी क्या श्रम श्रीर रायमा जूते चहि जित काला मुँह करजा श्रम कर मोरे आगे ऐसी चूक न होगी कल का दावबील कव देगी श्रीती बात याद फिर खाई वेलन मार खोपड़ी फोड़ी दुवने पिटे श्रमीम न छटी

## खिलाड़ी खटमल

रक्तबीक ने जो तन धारे सो जगदम्बा ने संहारे कटकट कीट योति में धाये पँ निज कारण मॉ/ह समाये सब ही ने निरस्थि तन पाये शोणित बुम्याकार सुहाये बढें लाल-से लाल रगीले छोटे चुन्नी-से वमकीसे करे किलील विसार उडासी खाद-खटोबन के सुख्यासी मनभाये पाये गढ पाये हीर-हीर प्ररन्तगर बसाये बारग-बॅगना सोखे सारे चरन की दरके चीवारे बैठक बनी बान की लहियाँ सडक पाटिन की चौपहियाँ या विधि जोर श्रमेंच्य समाजें खटमल बीर निशंक दिराजे जब स्मदिया पे होय विद्यार्ड तब जाने शिकार घर आई मनखर मान वनीयों सोवे सोवे नाहिं नींद को खोवे क्योंडी अखि सेल पर मापके धीरन की धारा की लपके नींद सुवैया को तल भाजे ख़र-ख़र सी-सी की गति वाजे मल-गल मसले छोटे-छोटे धर-धर मारे मोटे-मोटे पर भागें न बली सुरा मोड़ें लासन प्राय समर में छोड़ें त्यों त्यों तन में पड़े चकत्ता ज्यों ज्यों शत्र करे महमत्ता बेरी एक कॅटको दोंचे चढ दुजाँ दल कुल्ह नीचे ठीर-ठीर हर बार खुजावे फैली चर कैसे कल पाव

## शहर सर्वस्य ]

विकि बीर जॉय धुस घर में जब देखे दीपक लेकर में सदमल कहे कहा कर लीया फिर करामार चुकावे दीया छोड सदोली प्रांश धषावे सो फिर वैसो ही दुस पावे नीचे पडे बिछाय चटाई योजी घटमल करे चढ़ाई तो फिर दूनी दुरगति होवे तज कोठा-भाँगन में सोवे निन तन काट-काट कर स्वायो को रल घोती में घॅसि बायो जपर ते इसके गुरु भाई मॉछर बीरन की बॉन छाई प्रात लोग कह सब हीते हा। हम हारे खरमल जीवे

## श्रनोखे उल्लू

सब के विजड़े देते-भाले सेने भी दो उल्लूपाले देखी इनके दंग निरासं राज्यस्मी के साले चुगें कॉच के मूँ ठे मोती मायासय सराल के गोती पानी पियें दूध को छोड़ें जब ये झॉल न्याय की फोड़ें व्यॅभियारे में निधड़क बोले डिजयारे में चीच न सीलें गुरु हानी विमगीदद जानें खसर इष्ट देवता साने माँड विमिरवारी परिन के सब जिजमान कहार्वे इत के हर नादस की जोर अथाई यो उपदेश करें होऊ भाई श्रम्यकार में जन्म विश्वाना पर प्रकाश में कभी न जाना मारो वाहि वहाँ घर आओ जहाँ दृष्ट दिनधारी पाओ सॉर्चा कथा हमारी जानो वात और की एक न मानो सय तन करी हमारी सेवा खाओं मॉस फुल फल मेवा यों निशिवर संग सुने कहानी माने इनको परिस्त ज्ञानी मेंने कहा धुनो वे उल्लू पी-पी सद मदिस क चल्ल तुम दोनों हो गये घमंडो वन वेठे पूरे पासरडी श्रीसर श्राज दिया जाता है जो तम को उछ भी श्राता है

तो अपनी विका के बल से वार्वे करो हंस के दल से सिद्ध होय किसका मत राएडिव जाना जाय कीन है पेंडित सुन बोले उल्लू के जाये थाप समा जोरें हम थाये यों निशंक शठ उद्यत पाये तव मैंने गराल युलवाये पुष्पुन दिन हैसन निशि स्वागी संध्या दोउन को प्रिय लागी राजहंस तब आय विराजे चल्ल बैठ सामने गाजे वसी दोउन के मतवारे शोभित अने समा में सारे सत्य-धर्मकी चरचाकी जे में बोला सब को सुख दीजे बोल उठे डल्ल् के बच्चे सब कों ठेडम दोनों सच्चे सन समोद इनके अनुगामी बोले घन्य धरन्घर स्वामी उही समस्थल करन पतोरी कीन करें अब कें-के कोरी ये उलक उपदेशक जैसे देखे-सने न जग में ऐसे इस दिवाचर इल की द्ती बोली रोप रोक तथ तसी धन्य आपने जो गुरु मान स्रो प्रगल्म पंडित पष्टचाने प्रेसे मत्र सनोहर वॉचे जिन में सब भूँ ठेये सॉचे तम सारे जीवे हम हारे। कहें कहा अब हंस विचारे फटफशय कर पंख प्रकारे सन मेरे उल्क मतवारे जीत लियाँ हसन को मेला अब वल चैन करों सद चेता श्रायस पाय देखं च धियारी चहुँ दिशि धाये राग तमन्वारी सदल हुंस निज गेह सिधाये मेरे घर उल्ल जीड आय र्धंत्र अटा पर क्षेत्रे टीऊ हस-सो परिवत और गकोऊ बार-बार पूछे' सब ही ते निर्दे निरस्टर दोनों भाई माज कहा हम कैसे जीते वने विशारद लाजन चाई भया. सनी पीजदे बालो तम भी ऐसे उल्ला पालो

## शहर-सर्वस्व ]

## खबेरूलाल

चट्टन में बर बट्टकरारो नाम सर्चेक्साल हमारो हमती सबते घनो पढ़े हैं वात-वात में चढे बडे हैं वाकी, जोड़, गुला पढ़ डारे श्रांश पहाड़े सारे पडे ब्याज कॉर्ट की वाई वित्र-वित्र फेंबाइट फेबाई विद्री लिखनी सीसे ऐसी टोटश्मल की ऐसी-तंसी सकी रीडि-ऑकि सन जीने चा पीछ स्वावासी दीजे क्रिरीरामजी सर्द**ं** सहाई सिद्धस्मिरी पत्तरी मार्ड सकल उपमा विराजमाना वसे अजध्या प्ररी संधाना पालागें पहुँचे रघुवर कू राम-राम सारे घर भर कू आगे दिन पर परी-घरी के परमानन्द होर्यंगे नीके मां तो सेम-बुसल है भाई माँ सप्त राखे गंगा साई और दश्च अपरंप रचना समाचार अब एक पचना व्यागे सुनो कथा भाईजी विद्री तुमरी नहीं आईजी सोई इसकी फिकर वड़ी है का बहु इतकू नजर कहा है मॉके समाचार पडलेना चिट्ठी देखत चिट्ठी देशा है दुकान में टोटी भारी धक्र सतलव की सनी हमारी हुडी नाहिं सिकारे कोई या दव उत्तर आयगी लोई कीदी रहे सरोकद वाकी रकमें देती हैं जा ता की सबत'कल-कल' का है वादा थोडा लिखा सममना जादा लो न देहगे आप सहारो र्कोट जायगो टाट हमारी मादों सदी लिखी चौदस कूँ या सम्मत में धूर न भसकूँ ऐसी बिट्टी हम सीये हैं मनमानी मुनीम तीखे हैं रवी रजनामें सावे लेसे त्यों सब दंग बहिन के देखे सारे वेद बाद के सारे वेटव अन्छर मिलें इमारे दॉची देखी-भूली को-साँ **्क धाव में ग्रवलय सी-सी** दो लक्षा लिए बॉचो लाला लुनी, लाली, लुलू, लाला. चुन्नी चून चना चिन चैना दानी दान दीन दित देना पन्ना-पन्ना में पढ़ देखो याही दव<sup>े</sup> को-सो सव लेखी विधि के खंक सरापी करके ञिनको पढ़ें कागदी पक्के 'बम्-बम्' वोली जे शंकर की धने मुनीम अविद्या टरकी

## प्रशस्त पंचक

## पुरुपोचम परश्चराम

चूका कहीं न हाथ यसे काटबारहा, मैना कुठार सक्त-मसा चाटका रहा । भागे भगोक्भीक भिड़ा धीर न कीई, मारे महीप-युन्द बचा बीर न कीई । सुप्रसिद्ध राम-जामवृग्य का कुन्दान है। महिमा करायक झहाचर्य की महानही।

## महाबीर इनुमान

सुप्रीय का सुमित्र वहे काम का रहा, रयारा कानन्य भक्त सदा राम का रहा। लङ्का जलाय काल स्था को सुक्त दिया, मारे प्रकट हुट्ट दिया भी सुक्त दिया। हतुमान स्था चीर-चरों में भाग है। महिमा क्सस्ट ब्रह्मचर्य की महान है।

### रानियं मीष्मिपवामह

भूता न किसी भाँति कही टेक दिकाना, माना मनोज का न कही छीक दिकाना। जीदे व्यसस्य शाहु रहा दर्प हिसाता, शप्टम शाँदी की पाय मदा पर्य हिसाता। ब्यब एक भी न भीष्म बली-सा सुवान है, महिमा ब्यायर ब्रह्मचर्य की महान है।

## शहूर-सर्वस्व 🕽

## महात्मा शंकराचार्य

संसार सारहीन सहा-सा उदा दिया, भारता जीव मन्द दशा से छुटा दिया। श्रद्धेत एक महा सर्वों को बता दिया। भूनेतन्य-स्व सिदि-सुवा का पता दिया। भूम-मेद-भरा शंकरेश का न शान है, महिमा करांड महाचर्च की सहान है।

## महर्षि दयानन्द

विज्ञान-पाठ बेद पहों हो पदा गया, विद्या-विक्तास विज्ञ-वरों का बदा गया। सारे कलार पन्य-गरों को दिला गया, क्यानन्द सुवा-सार दया का निला गया, क्या कीन द्यानन्द यती के समान है, महिमा करांड ब्रह्मचर्य की महान है। ······'समस्या-पूर्तियाँ'

श्रादि---

# 'समस्या-पूर्तियाँ'

#### 'निशाकर निहारे लगी'

स्तं ने युलाई घरनाहर की बाई सो,
लुगाइन की भीर मेरी पूंघट ज्यारे लगी।
एक सिन में की रूख बोरिनीरि बारे लगी।
रूसरी सराई याईनीन की ज्वारे लगी।
शंकर जिठानी बारनार कहु बारे लगी।
मोहमाई ननदी खटोक टोना टारे लगी।
खाली। पर, सॉपिन-सी सोवि एसकारे लगी,
हेरि सुदा 'हा' कर नियासर निहारे लगी।

## 'बॉकुरे बिक्षारी पै'

- 8

चली घरचा चिन बोरी की, चढ़ेगी रगत होरी की। इते लाइली तिहारी पें, खते बॉक्टरे बिहारी पें।

3

मोर बैठो मन लिखे बेलमा बचन कड़ी,
ताने री, विभंगी जन नवान हमारी पे।
कूमरी ने कूमर की लटक लताय पेंड,
अपनी लपेटी छेल छल-चल-घारी पें।
फेंसी नियुराई की नवेली अलवेली बेलि,
पाली पड़ी शंकर फपीली फुलवारों पें।
स्पैन मिलेगी बीर बाडी छटिका की माँति,
बांकी बन-बन बली बहिर बिहारी पें।

## शहर सर्वस्य ]

'यसन्त ऋतु आई है'
थोजुरी-सी व्यापक नवीन वरूपावन में,
सेमर, पलासन में ज्यागनी लगाई है।
शक्त परस विच वारणी कसाये एत,
फुक्त व्यालसी समीर हुएवाई है।
रोवत मिलिन्द-पृत्व कोकिल कराहत हैं,
केंनी केलिन्छ-जन में च्यापि-सी समाई है।
पापी प्राय्याती चंचवाण की पठाई हारा,
व्यारं विन चेंदिन पसन्त ऋत आई है।

'छोइ-छोइ यस-यस के' √ इन्दुक-से गोल-गोल नीन कंचुकी में करे, कलहा समान-भरे काम-केलि रस है। होत पारिजात कल मोगिन के हाथन में, बज्ज-से वियोगिनि के गातन में इसके। रांकर निरोक परियंक पर लक्ष क्ष के, दाब के अर्थक्मुसी जाके कुच मसके। चोली पन्द हुटे, स्वेद खुटे, प्रन बोली गोली, 'सी'कर सिवाय 'छोड़-खोड़' यस-सम के।

पीरे जब जायेंगे'
ताकत ही तेज न रहेगी तेजयारिन में,
मंगल भयंक मन्द पीले पड़ जायगे।
मीन विनमारे मर जायंगे तड़ागल में,
हरू-ह्व शकर सरीज सड़ जायंगे।
शायगो कराल काल केहरी हरंगन की,
सारे संजरीटन के पंरा कड़ जायंगे।
तेरी कॉरियान ते तड़े गे खब और कीन,
केवल अड़ीले रंग मेरे कड़ जायंगे।

'हॉसी-सी करित जात' भंगल कश्महारे कीमल चरन चारु, भंगल-से मान मही-गोद में घरत जात। परुम की पॉझुने-में आगुरी अंगूठन की, जाया पंचवाणजी की मचरी भरत जात।

जाया पंचवाणजी की अवसी असत जात। शंकर निरस्त नस्त नग से नस्तत नभ, मध्क सों खूट-ब्रूट पथन परत जात। चॉदनी म चॉदनी क फुकन की पास्ती पे, होसे-होंसे हंसन की हॉसी-सी करत जात।

'होजरा के जाये तेरा चेरा वन जाकं गी' देरा, सदा थां न पजरूं गी विराहानल में, व्यारे सी मिलाप कर जीवन विसाह गी। होद्दुंगी न हुटे सुख मोगन की जालसा को, मेरी काल च्याल के न गुटा में समाह गी। बीधे मत खाग खबला के तीटेर तीरन सीं, हो। न इन फूलन ये फ्ला यरसाह गी। रॉकर के आगे जी अनह हु बनी रही सो, होजरा के जाये ठीरी नेरी बन बाड गी।

भन भोर तोर बेरी हैं'
बादनी में बादनी के कुलन की बादनी पे,
बेंडी देख हम की अजागे दुक हरे हैं।
एक घेर देज सरमाई इक्ष देर केर,
आनन हुरायों बच्चों चुरायों चित्र मेरी हैं।
बूँगड न मारों बेय रागे के पियागे देख,
मन्द मये तार मानो चन्द्र राहु घेरी हैं।
दूर कर सारी के पियागे स्टान्स राति,
साकर चक्कीर मन मीर तीर चेरी हैं।
दूर कर सारी को पियागे सार चर्ची हैं।

शङ्कर-सर्वस्य 🕽

'मन की सरक गई'

लम्ब-लम्बे फोटन सीं मृलित हो साविनकी,

विरवा की डारिन में पटली घटक गई। लागत ही सटका चखड़ गयो जासन पे.

लागत ही कटका चखड़ गर्मा आसन प, ताड़िकान्सी डोरिन को पकड़े लटक गई।

शंकर द्विनार पट्ट पाधर प ट्ट पड़ी,

फूटो सिर, फाटी नर, पिलही पटक गई। छूट गई नारी, सोरी पुरि गई सारी बाज,

त्रश्चारा, सारा पार गइ सारा क्याज, मरि गई दारी मेरे मन की स्वटक गई।

'वीजुरी के नात मारे हैं'

वैरं मुख-बन्द पे कलाघर ते दूनी कला, पाई सन सारे उपमान दिय हारे हैं।

पाइ सुन सार उपमान हिय हार ह

कुन्दको कलोन में लगाइ यकता न भाग, बेदर ने दाहिस के दाने चूँक डारे हैं।

हार मह हीरन के हारन की आव गई

मोशित की मालन के मन्द भये तारे हैं। शंकर विशेषी दीयन्दीक दुर-दुर जात,

कर पठासा दावन्दास दुरन्दुर जात, विहॅसिनविहँसि बीज़री के मान मारे हैं।

'चटाक बिच चोरि के क्षाट पट्ट वें गई' इटी तमह अब में देंगी व्यतहत्यह में, समेड की तरह में तरी विसमन हैं गई। दिसार काम-काब को लुकाय लोक-लाब को,

ससीत के समाज को चुकाय द्वार पे गई। रहोत घीर वाल को लगाय लाग जाल को,

फँसाय नन्दलाल की हाँसाय सद्ग ले गई। यकी सुधा निचीरि के बहोरिण मरोरि के,

। भुवा निमार के वहार गूमशार के, चटाक चित्त चौरि के क्याट पट्ट दें गई।

'बीजरी न मारे पजमारे बदरान की' साज के सिगार काम-केलि को नवेली नारिः आरती को बार के तयार भई जाने की। कारी काँधियारी बरसत वह बारी नारी, पकरे कियारी हारी सोचत विधान को । माउस की रात कारी पावस की घात भारी. नायस की बात हारी कैमे मिल्रॅ कान्ह को। बोली यदरान सों बुक्ते न बीजुरी की आग. बीजरी न मारे बजमारे बद्दान की। म्बॉदनी पे चन्द्र चूर-चूर कर बारो हैं' 🗠 लाई प्रयमान की दलारी रत गोपिन की. शहर खिलाही इस नन्द की दलाये है। र्रगत सो गीरिन के गात गुलेनार अये। श्याम हरियालो भयो कीन कहै कारो है। लाल ने अधीर को गुलाल लें रगीली रंगी, सादिसी की चादर वे चौगुनो बगारी है।

मोंदकर मंगल समगल दिखाय मानी। चॉदनी पे चन्द्र चूर-चूर कर डारी है। 'मेरे मन भागे हैं' 🖵

जीत शिशुता को ऊँचे उर शवनीतल पै. जीयन महीपति ने मन्दिर बनाये हैं। कैयां जग-मोहन को मोह की थली पै रवि-नायक ने कंचन के फलश धराये हैं। शहर-से कामद फबीले फल चीकने घों, सुन्दर शरीर सुर-वरु के सुद्दाये हैं। सम्पट सरोज वे-से तेरे सुच पीन प्यारी। गोल-गोल कन्द्रक-से मेरे मन भागे हैं। 'घायल करत हैं' 🗸

तोर दारे गुच्छक निचोर डारे निव्य श्रीर, फीर डारे नारिकेल फन्द्रक डरत है। ताय डारे कंचन के कलश विगार डारे चकवाक घर भीर पायन परत हैं। कानन को भूँद मुनि मौन दुरे कानन में,

शंकर बराये चीर घीर न घरत हैं। होतन की छाविन को छोल-छोल गोरी वेरे. बरक्ष अमोल गोल पायल करत है।

'गोलमाल है' 🛩

सीविन के सारे सुख भोगन की भाकसी कि. लालन की लगन लवा की व्याल शत है। वदर-मुद्रा पे चियुक-प्रतिविम्य है कि, तन-पन धीच भीन केतन को ताल है। शंकर ये रोम-शांकि ज्यालन की बॉवी है कि, रूप-रतनाकर में भेंबर विशास है। तेरी माभिकृष में विदेशे उपमान सारे, कीन कहे बारता यहाँ की गीलमाल है।

'वीन विल कारे हैं' 🚩 विधि ने जलाट में असीम सख-भोग लिखा केरानी के नीके तापहारी कन मारे हैं। चितवत में थी मुख-बन्द पे चिपक रहे, चाहक चकोरन की आँखन के तारे हैं। कैंधो महाशोधा की यही यें रवि-नायक ने. शंकर ये बीज रसराज के बगारे हैं। माग-भरे याल पर गीरे थोरे-गाल पर,

चिवक विशाल पर चीन चिल कारे हैं।

'अनेक अटकत हैं' 🛩

अनिन की और चले आयत चकोर-मोर, दौर-दौर धार-वार वेनी महकत हैं।

पारपार पारपार थेना सहस्रत है। वैठचेठ शंकर परीजन पे राजहंस, ' होरन के हार तौर-तोर पटकत हैं।

, ' मूमभूम परान को चूम-चूम पंचरीक,

सटकी सटन पे लियट सटकत हैं। धाम इन वेरिन सी बन में घचावे कीन, अधना अकेली में अनेक खटकत हैं।

'बार-घार घ[धे वार-गर कस-कस कर' ✓ स्वण्छ स्वेत सारी साज सुन्दर क्षमोद जल,

केलि करे शंकर सरीवर में धमकर ! संग अन्य अंगता अनंग अंगता-सी आपः

सग अन्य अ गता अनंग अ गता-सी आपः।
अ ग न उधारत बक्छ गेह यस कर ।

छूर-छूट छाये कच जानन छपाकर पै, पीवत पियूप मानो पन्नग परस कर । बारि-बीच वैठी वाल काट्र कर शरिज-सो,

रि-बीच वैठी बाल काद कर वारिज-सी, बार-बार वॉचे बार-वार कस-कस-कर।

### खपमा न पाई है

खापस में खेँ खियां लडें न कहूँ यादी दर, मेंड्र मरियाद की विरंचि ने लगाई हैं। कैयों नीकी नाक-सी नियासथली पाय कर,

छवि ने छपाकर पे मोदमही छाई है। तो तन निहार हारि बाय दुरे हारन में,

तोतन में तो तन ये नाकसी कटाई है। शंकर नकील कवि प्रोज-खोज हारे पर,

परी तेरी नासिकाकी उपमान वाई है।

'मन में वसी रहे' 🗸

भानन निशेश केश कारे अस्टारे तीर. भुवदी प्रदिल लगी चरान ससी रहे। कम्य कल कएड सटकारे ध्यारे कव कर. कवन क्वश क्व कंचना दसी रहे। चौरा कर संदर चित्रक प्रतिविध्य नामि. जाय-भदली से परा जावक सभी रहे। गीर सात सारी जातरूप रॅग धारी. मुसनात पारा व्यारी मेरे मन में वसी रहे ।

'त्रारे भण्टीन के बलाये हैं' मोहिनी मनोहर पें मोड की पवासा है कि. मारण के मन्त्र सूत-भद सी किसाए हैं। काल की कहारी है कि प्यारे मखयन्द पर काली सट नागिनी के छोना चढि बाए हैं। शंकर पे पाम ने छपाटा कीप कार्ड हैं कि. रोप-भरे रूप ने शरायन चढाये हैं। घरत ही घायल भए री वेरे जोयन ने. लायन पे धारे अकटीन के चलाए हैं।

'पेट फार हीजिए'

मासन को मोड़ पिएड पान सो बनाय कर, पारल-त्रसन को सरंग दार दीजिए। छाही-बाही द्वीचिए सर्वविती भी सीन धार. धीच में भेंबर की फबन हार टीलिए। उपर की पर भीवी शंकर लकीर काड. पंक्रज को बापर पराग महार दीजिए। ऐसे बर यानक वने की उपना को याके चदर के आगे हार पेट फार दीजिए।

'निरहीत को कराल काल' सन्दर श्र'गार श्रवतस सारे हार मार. श्र ग हथियार हाव-भाव वर्ष्ड चाल-हाल । शकर निशक निरुगई रिस गरें उर. वीर-बर बॉको सेरो जोवन विशाल बाल ।

याने चैनी स्थान सी निकास यन सेरी काट. परियाफरी पैधरी मॉग करवाल लाल। योगिन को बेरी भलो चाहत है भोगिन को, कास को सँगाती विरहीत को कराल काल।

धारतम करन हैं'

सीस परा तीर नीर गौरता तरग त्यह, त्रिपली, चितुक, नामि भॅवर परत हैं। दाही भुज पाद मध्य मेरु कुज शुग दिम,

कंचुकी की ओट हो इ दीख न परत हैं। केश काल कच्छप कपील श्राति सीप जॉक, भुकुरी फुटिल कप लोचन चरत है। शंकर रसिक सुरत-भोगी प्रदूभागी लोग,

ऐसे रूप सामा में महजन करत हैं।

'बिन्ब चरुगारे ये'

घॅघट उधर गयो शंकर के आगे आज, श्रारसी से उज्ज्वल अघानक निहारे ये। फले-पूर्ण कोमल गुलाब असे पूलरहे,

गीरे गीरे गील-गील गाल गुदकारे थे। चाह कर चुम्यन की चरवा चलावत ही

रोष भार आयो मये समक व्यागरे ये। मानो रवि-ग्रएडल समायो शशि-मरडश में,

दीरात हैं बनके दो विनव अरुणारे ये।

## शंद्धर-सर्वस्य ]

'सुरंगी हुच प्यारी दो' पीरी भई दाहिम के फूड़ की सी पांसुधे, जुदारी भई दर्बालों के सम्पुट-सी घारीदों! मोली भई देनत की पोत्र ने पार्ची हों मई, बाटल क्सल की कर्ल-सी घोरी पारी दो। देख भई शंकर केंद्री हु वे दूनी लाल, भोर के दिनेस की सी बोर करजारी दो। बोली में कुचन रंग खोर ही जमयो, बचरंग किये बोली में सुरंग कुच प्यारी दो।

### 'सगर से'

शकर सुगन्धियारे सारे सटकारे-कारे,
ध्यारे कृगमद्दस्य सुकंगस्य-भ्रमरस्य ।

ब्रूट-ब्रूट ड्रिटके इयानलो इवीले होर,
चमके निकुत चारु बीकने चमर-से ।
बालइड नेशार सिवार से बंधाये कीन,
मक्षी के तार हो चर्चा करनस्ते।
ऐसे या सुनंशी के सुकंग तेरे केरान की,
होद होइ मोद सुत्र आयंगे समर सं।

'ध्यारी 'सी' करत जात सीकर परत जात'
रांकर सुगन्य मन्द शांतल समीर धर्वे,
तहरू-तहक ता पै तीयद तरत जात।
वन्द चापि चारो दिसि चथला चपल चाल,
चमरू-चमक चक्रपेरी-सी भरत जात।
भंका मक्कमोरन सी जम्बर बहुाद देत,
मराना भरत तन वपत हरत जात।
पीड़ी परियंक पर पी वर घरत जात।
पाड़ी 'सी' करत जात स्वीकर परत जात।

'बियोगिन को चन्द होत' यामिन में शंकर छपात्रर की कूटी छुटा, रजतो निरक्षि चर मच निध नन्द होत। जैसो-जैसो पावत मिलाय काल वाहो चाल, घट-यद एगे मिले छटे दिश मन्द होत।

भट-वड़ पूरा ामल छूट दिन मन्द हात। दम्पति से लगन लगाय नित केलि करे, रज सिस प्रविमास तीन विधि धन्द होत।

रज सिस अविमास तीन विधि धन्द होत। भोगिन को देखि अलिराशि में प्रवेश करे, प्रारे सन बाधक विशोगिन को चन्द होत।

'टेर-टेर तरसत हैं'

पावस में शंकर चमक विपत्ना की घन, संघल गगन चेर-चेर दरसत हैं। घोरे घोरे घूमरे धुमारे कारेकार,

गरजत देशारे वेर-वेर वरसत हैं। कृके सुन घोर मोग अभ्यर की खोर,

ेथी-यो' बोसल पपीहर हेर-हेर हरसव हैं। हाये घनरवाम, नहीं आये चनरवाम, इस बाम 'स्वाम-स्वाम' टेर-टेर वरसव हैं।

खोलां फट जावेगी' **८** 

रांकर सी पूछ के जो वसन सुरम आज, साजत हो शोमा सवहीं के मन भावेगी। नामि के निकट नीषी पूरत में लोगन को,

पेरदार घोंचरी धुमेर में धुमारेगी ! कामदार घानी कुरती की छुवि छीन चित, श्रोदनी के मीचे चोटी लटक विस्मानेगी!

श्रोदनी के बीचे नोटी लटक दिखावेगी। मानिए मॅकावो और. ओडी है उतारो गाहि, ठेव के त बॉबो एन्ट चोली फट बावेगी।

सम क न बाधा बन्द चाला फट जावेगी

शद्रर-सर्वस्व ी

'मन में बर्सा रहे'

सोहति सरंग सारी सोहर्ना किनारीदार, उन्नव उरोजन पं कंचको कसी रहे। बीजुरी-से भूषण विराज श्रद्ध-श्रद्धन में, पायन महावर की लालिमा लसी रहे। श्रास्त्रन में लाज बसे वार्णा में बसी हरन. धींगराधनी की धज घ्यान में धसी रहे। शहर को होड़ हवि नायिका नवेली सेरी. थामी कविराजन के सन में बसी रहे।

'माजनों महाक्रँगी'

अपना धार पुत्र-सा, देख पड़ोसिन लाल. अलवेली बाला लडी उपना कोव करास पुत जनो होरे भरतार की-सी सुग्त को, या न लाल लोहेकी अंगुठी में जड़ाऊंगी । दायर कर्मांगी दावा अवस की अदालत में. दाम दे बकील की मुकद्भा ल्डाङ्गी। जीत नी हो दारी, न फलेगी यारी शहर की. हारी तो अपील हाईकोट में अहाऊँगी। होहूँ भी न पिएड होना हीनू यो हिनार तेरी, रोंद्र मी विलायत ली मॉजनी महाऊ मी।

'बीठे सात' धाय-धाय धमरे-धमारे कारे धाराधर, बरसें न शोखित बिद्योगिनि को पाँच जात । मेरे अब-अब में मिलाप को उमक्क उठे. दङ्ग अव शङ्कर अनद्ग के न जीते जात। थाली तड़िवा की मोति तहप-तहप रहे, हाय, ऐसे श्रीसर विलास-रस शेते जात । आप घर आने न , निदेश में बुलावे मोहि, प्यारे विन सारे दिन पानस के बीवे जात । 'कर में मुखावेगी'

स्ठ रहो रसिया रिसाय श्रह्म पावस में, पॉसुरी बजाय बीर श्रव न गुलावेगी। वैरी वन शङ्कर सतावेगी वियोग बाको, बाबगे बनाय बन-पन में दुलावेगी। गरज के रोयवी सिटाये पनस्याम हमें, सोंपि की न मधि पनस्याम को मलावेगी।

सौंति की न सुधि धनस्याम की मुकारेगी। बाली भिल गारी गए काविक के गीत कान्द्र, कवरी को साबन के फर में मतावेगी।

'द्या फेरिन्देरि'

खाबत है जात हे खनेक बार याही मग, ठाडे हु रहत है ठमेंसे बड़ी देरि हेरे। बातम के बाहर गए यें वितयोर तेन, फेंडत है फुन हिंस मेरो गुख्य हेरिन्हेरि ( बोक्ति-बोल शाकर परीसिन की बादर हैं।

बोक्ति-बोक्ति शहुर पर्योक्तिन की बारार में, सग रस रहा बरनार्गत है वेरिन्वेरि। बाज बिन बात ही सनेह सब सूरा गयो, हरक कराई को दिसायो हम फेरि फेरि।

'चुराये कहाँ आत हो'

देखत की भोगी मन श्याम तन गोरी। गारी देत कोरी-कोशी गोशी नेकम संकात हो। मेरी गेंद चोरी वाथे ऐसी सीनाजोरी।

नरा व द पारा वाष एला सामाजाराम रिस थोरी करो शङ्कर किशोरीक्वॉ रिसान हो। रतेल के महाबो नहीं चोली दिखरात्रो,

जी न होय घर जाशे, आवो कहे सबस्य हो ! सारी सरकावों अंचरा में न हुमनो, लाबो कचुकी में कन्द्रक चुराये कहाँजात हो !

( \$0\$ )

'बाह्य कद जायमी'

शंकर नदी-तद नदोसन के नीरन की. भाप धन श्रम्बर ते ऊँची चढ जायगी ।

दोनों ध व छोरनलों पल में पिधन कर,

पूम-पून घरनी धुरी-सी बद्द जायगी । कारेंगे धाँगारे से तरनि-तारे तारापनि.

जारेंगे खमएडल में धाग मढ आयगी। काह विधि विधि की बनायट बचेगी नाहिं।

जो पे वा वियोगिनि की आह कढ जायगी।

'हमर की अक्य कहानी है' पास के गथे पें एक खूँद हुन द्वाय लगे, दूरसा दिखात मृगनुष्णिका में पानी है। शंहर प्रमाण-सिद्ध रंग की न संग परः जान पडे धन्यर में नीविमा समानी है। भाव में अभाव है अभार में त्यों भाव भर्यो, कोन कहे ठीक बात काहु ने न जानी है। जैसे इन दोडन में दुविधा ने दूर होत.

तैने तेरी कमर की अकथ कहानी है। 'सुर-पाद्य से फन हैं' जन्मति के मूल अर्चे टर अवनीतल पें, मन्दिर मनोहर मनोज के यमल हैं। मेन के मनोरथ मर्थेंग प्रम-सागर को, साधन उतुरा युग मन्दर धावता है। उद्धत उमंग-भरे योवन सिजाड़ी के थे, शंकर से गोल कड़े कन्दुक युगल हैं। रीनों मत रूपे रसदीन हैं उरोज पीन, सुन्दर शरीर सुरपादप के फल हैं।

'ईरा ने दुमारी ठक्रपानी ठीक सूकरी' में में करती हैं भेटे' मोंडे मुख बार बहे, पार-पाट चोंडे को कजीन करें कुकरी! लोमधी राजान दोन वानरी विलोकती हैं, गाने गुण गोरडी सराहती हैं शुकरी! भृतनी पलोटें पॉय चाकरी चुडेन करें, डामाडील डोलें डरे डाइस डरूकरी! शंकर के सारे गण पूजत प्रकारत हैं, इस ने हमारी उद्यानी ठीक सुकरी!

'मार की मारो बटोड़ी मरो हैं'

देशा पन्धी तरुख का शव रसाल के पान, फारण जाना धन्त का हाय, बसन्य-विकास। तीर लगो न गडी परही उद धाइन पानक ने न करो है, पकह ठीर जुटल मही, नहि गाल परी न कहूँ पत्तरों है। हमाधिन सूक्ष्मिय रेक्जु शंहर वो फिर क्यों विन माण परो है, पीरे रसाल बतायल हैं यस, मार की सारो बटोही मरो है।

'पीबी फटी पर पीड न आयो'

लाली ललानि दिवाकर को गिरि व्यस्त को शकर चन्द सिधायो, फूले सरोज नद्दागन में व्यलिपुन्द विजोक मद्दा सुख पायो। छान मिले निशि के विद्धुडे चर्कड् चक यामिनि शोक मिदायो, मोदि को रोजव शनि कटी बाम पीरी फटी पर पीउ न व्यायो।

'वावक पुरुज में पङ्कज पृल्यों'

।।।। ३ तेल्य भ नहिया *दि*ष्या

म्हमित आयी नवेली सद् जहां जोवन-हाथी अनग ने हल्यों, ठाडी भई मनमावन के डिंग राकर नेह उसग सं। उल्यों। लाल दुकून के घूँपट में धन की सुध देख घनी सुधि मूल्यों, बोरे की मीति पुकार कट्यों खरे, पायक-युक्त में पङ्कत भूल्यों। जो कर प्यार मनोसुखता पर मच मयो इस्त-पद्धित मूल्यों, भेद-भरी धनरीति गडी कुकि कंकट गाँसर काफ में मूल्यों। रोकर मानद-मदहल सों डिंट इनिति के उर पे चिंड उन्हीं, रोको विगाइ के बीच सुधार कि पावब-गुरून में पहुन पुरुषों।

### 'बनाय गयो घनस्याम विद्वारी'

रांकर ये विध्येत कर हैं कि अई सजनी आ धियारों, माल मनोहर मोतिन की उरमी उर ये कि यही सरिता री। हो कर हैं कि दुसूजन प चक्के चक्क भीग रहे दुस भारी, स्वेद चुचात कि पावस तोहि बनाय गयो यनस्याम विहारी।

### 'मुख मोरे लगी चुख तौरे लगी'

वज मान मिली घन प्रीतम को अनि प्रेम-पियूप निचोरे रूगी, रित के रैंग मोहि स्थान-परे मह-भावन को सन बोरे लगी। परिस्थन जुन्वन के रस में निपरीव रसायन घोरे लगी, कृषि रोनर सो सुधि देस सरी श्रुप्त मोरे खगी वृण तोरे सगी।

## 'चन्द फैस्यो जनु फन्द फनी के'

केति परे वस-रा-भरी परिवक्क परी घन सम चनी है, दे सरका-परकी तरकी तर ब्रुट के बच्चन वैनी वनी के। स्नानन पै विधुरे कब कुंचित सेचक चारु सुगन्य घनी है, शंकर सी द्रवि देख कहें कबि बन्द फैरगोजनु कन्द फरी हो।

## 'घनो दुस्र वाय परी है'

शंकर श्राज परोसिन सों हंस-गेल कहा अमरीति करी है, जो सुधि पावत हो घरती उपताप-मरी जिय जार जरी है। फेंक दिए पट-भूषण भोग-विज्ञास तजे सुदिता विसरी है, जाय मनावह येग चलो कर कोष घंगे हुस्स पाय परी है।

## 'केहि कारण कूप में दौलत पानी'

मो हिय में प्रतिबिन्स गए गढ़ तोर तरोजन के ठड़रानी, रांकर सो घट थोरत ही मेट काढ़ लिए पर पीर न जानी। श्रीहत हो उन थी फन दो बिन सुन्दरता उर मोंहि समानी, जानत हो फिर पूँछत हो कहि कारण कुप में बोलत पानी।

## 'सावन मृत्त रही हैं'

धाज खनेक नवीन वयू जुर रोलत हैं हुल भूत रही हैं, लाज-भरा सबकी खाँरवर्षों वरखी-ती वह दिशा हुल रही हैं। सारी कर रस की बितवाँ खतियाँ खाँगियान में फूल रही हैं, राकर दामिन सी दमकें मिलि कामिन सावन भूल रही हैं।

### 'ह्रु'कर पाहुनिन्धी इत च्यारी'

जापर प्रेम पसारत हे भन मत्त मधी कुल-कानि विकारी, कूट गए घर-बाहर क सब शकर केंद्रि गई घरवारी। सो घन मोहि महा हुझ ई जबने अपनी व्यासार सिधारी, खाबत है कबहूँ-कबहूँ अब ईंकर पाहुनि-सी इन व्यारी।

#### 'वात बनावी सता'

कुण्यल-देश क्योलन पं चक् जायक आल छियाबो लला, नैन कसुमल रंग रहे थिशुरी चलके अकसाबो लला। रात जहाँ रस-भोग-विलास छके बनके घर आयो लला, जान परेदिन चन्तर केसी ग्रुथा अनि बात बनायो लला।

#### २

बेदी तालाट तसे कजरान क्योलन को दस्सावी लता, मीद-भरी वाँदियों प्रपर्केन जन्दाय यहां अलसाबो लता। जा पर रात निसंक बहे अवहू वत ही ठठ जायो लता, हार गई हुमते हम हुम्य, वृषा जिन यात यनायो लता।

Retent

### 'पोरी फटी पर पीड न आयो'

सासां सलानां दिवाकर को गिरि व्यस्त को एकर चन्द् सिवायो, पूलें सरोज तदागन में अतिकृत् निलोक महा सूच पायो । स्राय मिले निशि के निस्हों रे कर्ट-चक वामिन मोक निहायो, मीह को रोवन सात करी क्या पीरी फटी पर पीटन साथो।

'बाल गराल के आये'

षोधन-मालसरोबर में खुग इंस मनोहर रोलन कापे, मोतिन के गल हार निशर कहार-बिहार मिले सनमाये। कंचुको कंज पतान की घोट दुरे लट नामिन के उर पाये, देख हिमे, हिमके पकड़े पर रांकर वाल मराल के जाये।

## 'किंधी है ऋतुनायक'

शंकर संग आनंग वसंग-मरे रसन्था सहा सुरादायक, कुंजत कोकिल गुंजत भूंग निकुंज लवा वर पुंज सहायक। आज आती इन यारन में कहि कोन विरोप विनोद विभायक, नायक है, रितनायक है, रिसनीयक है, कियों है आतुनायक।

## 'दातन काटी पड़ी हैं'

बारिज की मुख्य में दशनायित छ न्द लुकीन की बाद राई हैं, विद्वा याम के नीचे तले अथवा गजनशितिन की दुल ही हैं। लाल महीज में हीरक चन्द की चीर कनी कर कैयी जड़ी हैं, शांकर आगे वतीसी के ये उपमा सब दिवन काटी पड़ी हैं।

### 'बढ हुतासन बाहुति डारे'

पीतम की थिरहामिन दा दिनरात वियोगिति को छर जारे, रोतत-रोवत सुद्ध गए चरा स्प्रोकृति ना पत्नके जल दारे। दुःख दशा श्रवक्षीक दयाकर यों कवि शंकर क्यों न पुकारे, मोन के मन्दिर माखन की मुन्दियंठ हुवाशन ब्याटुति झरे।

## 'करेंग बड़ाई कहा कवि हेरी'

ऐसी न देखी सुनी कबहू धम जेंसी कि आज लखी क्षितेरी, राकर सर्वे भयो सुख पेखि शशी दुति देख करे रिव तेरी। ऑखिन सो बिजुरी-धी गिरे सुसकान प्रहार करें पींव तेरी, कैसे चितरें बनावेंगे विज करेंगे वड़ाई कहा कवि तेरी।

## , 'कोउ लाख चबाच करो तो करो'

यार सीं आरंत्र लगी न छुटें अब लाज पे गाज परी तो परो। माय के सामु को गेह वड़ी बिप खाय छुटुम्य मरो तो मरो। आप ने काम सीं काम हमें कुत्त के कुत नाम धरो तो घरो। शाकर प्यारे सीं नेह बढ़ें कोड लाख चयाउ करो तो करो।

### 'छावे न छाप पठावे न पार्वी'

रांकर-शृत्तु वियोगिति के उर में शर मारत कारत खाती, सार की मार सों मारी (कर विरद्दीन के वाखे परो तन-पाती। पानी खनंग ने खंग दृष्टी बांच है जो बचाबाहि श्याम संगाती, हाय दहें, गति कैसी अई जज कावे न खाप पठाये न पाती।

### पठवो पवियाँ'

तुम सीतिन सग रहो-बिहरी हमसे न करी रस की बतियाँ, लग जाय न बाग दोजन में परियक चढ़ो न छुत्रो छतियाँ। कित भूज रहे फिर जाड़ यहाँ जिनके हिय लाग कटो रतियाँ, कृति रोकर छाप न जाड छन्हें घर छावन को पठवो पतियाँ।

#### **ध्वेत बलाहक**'

नाहि मिले वह स्वोति-सुद्धा नित जाहि चहे चित चातक वाहक, शंकर सो गति मो मन की जन्न योहित वारिधि मे चिन बाहक। हाय, वियोगज तापन पै अक तोषति दार्मिन दर्प विदाहक, लाय लगाय गयो धनस्याम न ताहि बुक्तवत्त स्वेत बताहक। शङ्ख्यसर्वस्य ]

'वतु मण्डन करस मर्थक मानसर में' श्रश्लोक स्वदा पर आनन गामिनि की, समक्री मित्र शहर ग्रष्टल दामिनि की। फिर वा डन रेल्यों ले पर्यंग सर में, अन भज्जन करते मयक मानसर में।

#### 'प्राण श्रिया विन'

कारोदर, कोदरह, कज, दुज, कीर, कलाधर, कम्यु. कल्वतर शासा, कलसा केहरि, कुँजरबर । शंकर ये उपमान गहुँ जिसके गुण अनुदिन, हाद हमारे प्राण चले उस प्राणिपया विन ।

#### 'छ'ग सँवारे'

योवन-गर्य के उपलक्ष्य पुष्प शरासन सायक घारे, बीर वसन्य वर्ती रसनावक संग उपन-भरे यट आरे। पर लिए नर-नारि शुभागुत योग, वियोग, प्रयोग पसारे, द्रंस सनग पराजित ने किर शकर सैनिक खंग सेंवारे।

#### 'वसो उरधाम सर्वेव हमारे'

शंकर जा जगुषा बनवा पिछुजा बन वित्त वृथा न रामारे बोध बङ्ग्यन की गडरी करतूति यसार न कीति कमारे। पेर धनी जनता इत भाति पुकार-पुकार प्रभाव जनारे। छन्तति के यकवाद-चिकास बसी उरधास सर्देव हमारे।

## 'भारत के सम भारत है'

पहले मृगशन समान रहा बन गोवड़ की घन धारत है, वन परिडत टन्नीत व शिर मे मतिमन्द गिरा हिय हारत है। जिनको कर कोप दशवत हो जनके दर से ऋक मारत है। वन धीर खतन्त्र हुआ वेंचुआ यस भारत के सम भारत है।

### 'सॉप धिलावनी है'

षल रांकर को शिर मूण्या हा कर कोप न नाहि हिलाननो है, वन हार न हेकड़ घोंट गला मन मार कुमेल मिलावनो है। फटकारन की फुसकारन सों उरके कर दूध पिलावनो है, किंच रोक भयाकुल मारत को यह शासन-सोंग खिलावनो है।

#### 'कॉच के लालच लाल गमावे'

ष्ट्रिय राजि सुन्दरता तन ये तप योग विद्यान विभूति रमावे, रस-मोद-विलास-भरे सनके वस भोगन में या पाप कमावे। तित गावत भूतन के अस पें भय तारक शकर में न समावे, सुन तो सम सो जग वसक जो जब कांच के लालच लाल गमावे।

#### 'जाति-पॉति वोडक-सरहल'

भारत में समभाव भरेगा पिन से मुरा-भोइक मण्डल, भोजन सबके साथ करेगा खुआब्दूत खोइक मण्डल। विधवान्दल के दु ख हरेगा विधवा गया गोइक मण्डल, शहर साधन से मुघरेगा जाति-मॉनि वोइक मण्डल।

'भूमि-सुता जिनकी बनिता यह राम सहीपति केंसे कहाये' शंकर नैतिक भाव वधोषित भूत-भरे भन में न समाये, पाय पिता-पद ग्रुप बने नृष वे किसने जननीश जनाये। स्वाग प्रमाण-भसंग प्रथा यह पश्न व्यक्तान वृथा गड़ लाये, भूमि-सुता जिनकी बनिता वह राम ग्रहीपति केंसे कहाये।

## 'कु-भा शशि को रिष को निश-नायक'

छादक छाध दुष्टुन को योग जहाँ ऋषियाय रहे यिन सायक, जीसर पाय समस्टल में वह विन्य वने मह मास विधायक। प्रोकर सेवर तीन तहाँ विरचे अनुबन्ध असंगल दायक, या टब टॉपांत है तम तोपि कुन्भाशांत्रा को रिव को निरियन्तायक।

## शहर-सर्वस्य ]

## 'वृषमानु लली को'

बाहर योच गये गिरिजापित कान्हिह देवन नन्द गर्जी को बील फुलाय छुडौल मयो हम रोकि सकंन विजार बलो को। साधन गांव रम्हाति रहीं सुलि साथ गयो सब न्यार सर्जी को, हा, चव चूँति व जाय कहूँ यह संहार को छुप मामुलर्जी को।

### 'मला कर माई'

मूल मनोरय पीए प्रयस्त पसार प्रवन्य स्वया चतुराई। रास्य प्रुपार पढा त्रिय साधन कॉन्स कर्म कनी कुरालाई। पुष्प प्रताप सुर्गय समृद्धि पराग प्रथा फल श्री प्रजुताई. स्वाद सदा सुद्ध-श्रोग दयामृत सों तित सींच ग्रला कर माई।

### 'गुरु गाँरि गखेश हैं'

जन्म दावा पिता माता, चुक्ति दावा महेरा है, ज्ञान घी धमें के दावाः श्री गुरु गीरि गयेश हैं। या कविवा खबनी पर प्राप्त गढ़ी गढ़ पिगल के उपदेश हैं। रान्द पने पर भाव जालन कृषण भीग घरें रस देश हैं। प्राप्ति प्रपन्न प्रयान बनेश हैं, राज करें कविराज सहायक शंकर श्री गुठ गौरि गयेश हैं।

## 'बतु चन्द पे बीजुरी वात्र रहीं'

खिय साथ चलो पत देवर के शक मारग में मुरकाय रही, कवि शंकर मानु-प्रभा मुख्य पे श्रम-सूचक दरत दिखाय रही। रच प्रोपम स्वेड्झ बिन्दु पने मुख्यहलन्से बरसाय रही। करि चाह मुघारस की हिस को जमु बन्द पे बोजुरी दाय रही।

#### 'बार करी जिन बार बराबर'

बन्धन मुक्ति हुकूषन थीष त्रिया हुग्न थारि यरो भवसागरः संस्तृति चक्र तर्रागन में परि तरत बूहन जीव चरावर। पर्म सुकोहित साधन देवट संवित झान सहायक डावर, शंकर साधु तरो पढ़ि तापर धार करो जिन चार करावर।

### 'ताकनि वेरी'

साथ वली रसराज महा मट पावस की छिप सेन घनेरी, घार प्रसुन शरासन शायक भीर अुवा-पुत्रतीन की पेरी। फूॅक रहाो विषया-दल को छल की अनरीश ने काग बरेरी, भूल गयो रतिनायक शंकर तीसरे चहु की सकिन सेरी।

## 'किहि कारख हाथ मले मधु मॉफी'

गढते गणहीन गड़न्त न जो निर्द गाल यजाय चढाविह सांखी, कविदा सरितान्स्स के रिमया जिन तुक्कड्वा वदरो न बलॉटी। परस्ने प्रिय भूगण पूणण-से पर दूपण पोट न दायहि कॉसी, यह शकर वे न बताय सकें किहि कारण हाथ गले मधुसोंखी।

#### 'बिन बारन माँग सवारत आये'

शंकर तेल मले रज को सुगनीर में न्हाय सुवेश बनावे, भूपण जार राष्ट्रप्पन के सब ब्लीर दिगण्यत देह दुरावे। नाम ब्लसिद्ध ब्लम्मय की बन देख बागीतिक रूप दिखाये, पुत्र बनायदि गोद लिए बिन बारन माँग सँबारत बावे।

### 'आग में किस का किस से नाता'

का।कसास

तिजये समको न सगे अपने अदिथी गुरु पृत्य पिता-माता, मतिमन्द युषा अपनाय रहे शुत, नादि, सुता भरीगी, भीता । कवि शंकर शुक्त सुना जिसको वस को पर-यन्यत क्यों भाता । इस सत्य बसान गहें सुननो जय में किस का किस से नाता ।

₹

यह झान महा सुरु का दावा, समफो ज्यपने न पिता-माता । गुरु का कुल शंकर यों गाता, जगमें किसका किससे नाता।

## शङ्कर-सर्वस्व ]

### 'सार यहै उपकार तजे ना'

लोक हिताहित में चित दें हित साथ चलंकित साझ सर्जेना, धर्म यियार सुक्ष्में करें नित शंकर नाम सकाम मर्जेना। संधित फेबल सत्य गहैं जम में जह नीच कहाथ लजेना, सो जन जान जनावत जीवन सार यहै उपकार तजेना।

#### 'बिसान सर्नेगे'

शीत महासुर को ठुप पै चड़ शकर देव-दिनेश हतेंगे, संसुति-सागर के परिशोधक मिलित आतप-शत वरेंगे। कर्म-सुधारस में शुन कारण पावस के फिर क्यों न सनेंगे, भूतर व जल कपर पाकर बारिद-रूप विवान तरेंगे।

यह एक शीत पीड़ित की स्कि है। युप-राशि पर चढ़ कर शंकर कल्याखकारी दिनेश-देव शीत-बहासर की मारेंगे। आतप और वाय मिलकर संसार-प्रमुद्र के पविशोधक बनेंगे। फिर पावस के निमित्तीपादान कारख, कर्म-सुधारस में परिलिप्त क्यों न होंगे? भूगोल के जल भाप हो कर आकाश में बादल-हर विवान के समान तर्नेगे अर्थान् फैल जायेंगे। अब तक सूर्य वृष-राशि पर नहीं काता तथ तक सार्वभीम शीव विनप्ट नहीं होता । श्रीप्म के दिवाकर का प्रचएड तेज प्रभंजन की पावकमय बना देता है। बही लूपें भौतिक दश्यों में प्रविष्ट होकर उनको दुर्गन्धादि से रहित करती हैं। प्रस्तर प्रभा के प्रभाव से दूपित रसी का परिणामी होकर वर्षा है कारख का कर्म में परिशात होना है। बलाशयी के जल सूख-सूखकर बादल चनते हैं, वे विदान-से बन बाते हैं। शंकर' ।

#### 'सनकी सन सें'

श्रालमस्त फिरा तक्षलीं जबलो उछला बल शाशव का तन में, दिन काट दिये सब योजन के मीत मेल यथाकिय साधन में। चनिता, दहिता, सन शोक सहे दूरा भीग रहा पिछलेगन में. प्रस शकर द्वाय न मुक्ति सिली यह माँग रही मनकी मन में।

#### 'रियावन कॉस्टी'

बेग पढ़ी रिस दामिनि को मननाहत की कुटिला गाँत नांसी, धोर धमयत्र-सरोहह को रस चाट रही ममता-मधु-मांसी। दाहक दर्प-दशानन के मुख चूमति है बल-पालि की काँखी, यो ललकार 'सजान' महाकवि शकर तोहि दिखावत स्रॉटी।

#### 'काना मलके हैं'

त्यारी विया के वियोग में रोवत ऑखिन सी अंसुआ दलकें हैं, धीरत लाज के कीपर-से जनुत्रमे-सुधा भरि के छलके हैं। शंकर सीयन लाल न जान, अवार अरे विरहानल के हैं, लाग की जाग बुकायन को रग,दोना कैंची करना मलकें हैं।

#### 'बॉटनी सरद की'

देशिये इमारते मजार दुनिया के सारे रो, जे ने कही वो शान किसकी न रद की। हीरा, पुराराज, मोतियो की दर दूर कर, शंकर के शैल की भी सरत जरद की। शीकत दिखादी यमुना के तीर शाहजहाँ, आगरे ने आयरू इस्म की गरद की। घन्य मुगताज बेगमीं की सरताज बेरे,

नर की नुमायश है चॉदनी सरद की।

ર

पीके दाह, भंग, संग चंद्र के चरस चूँस, त्याग दो तमीज हीज-छीरत-मरद की। भीगी राल राकर सपीटली महेरी मान, रोह-सी समफ फंडी मारती गरद की। फंड (व्या पेंट को फटेरा बनलांक हर, जानक जुपारी गाँठ चावली हरद की। ऐसे नरोराज क नरों की गरमी का दाह, दूर किस साति करे चादना साद दी।

'सारो लग जोठ जियो हीजरा के जाये ने'
ऐसी स्रमान को सिरोमिन प्रवापी पुत्र,
पायो मन वर्ष्यल नप्रसक्त कहाये ने।
सेवा करते हैं, रसराज ऋतुशाज दास,
व्याही रात-रमणी हवीलो हांव हाये ने।
जोड़े नर-नाश्यों के केलि-कामना से बीम,
बोरे में मांस्त्रमुं में मतीज नाम पाये ने।
रांकर क कोप ने खनेंग करशारे वीक,
सारो जग जीवालयों हीजरा के जाये ने।

'सोता गज मच्छर के पर की विधाई में'

है

उन्नत हो बिह्त-क्ला से महाविधालय,
ज्वालापुर भूठ की न शीवल सवाई में ।
हुक्कड़ीं की गूलर के सुगन फरायफल,
बोटे बन्ध्या-पुत्र के बिवाह की वचाई में।
काढ़ें तेल बाल से उर्दाड़े सरहा के सींग,
गुंजा साने गिरि को पहाड़ बाले राई में।
किर कविदन के महत्व स कहें कि देस,
सीता गडा मन्द्रस्य से पर की विवाई में।
क

श्रोंकों का विचाहा रोग जन्या किया चाहता है, पाटा शुक्षा जीवन-सुभार की कमाई में। हाय सुरत रांकर न पाता एक पत्त को भी, भासे दवाभाव न दरद दुख्दाई में। गोलाकार कालिमा की ख़ैदिया पृत्तीच चैठी, चौरापन हेंले ने दक्ता जरुखाई में। दुख्ल काले किल में महा तम समाया मानो, सोता ग्राज मच्छार के पर की विवाह में।

भारत स्थलन्त्र हो पद्धाई परवन्त्रवा को,
पहुँक दे बिगाइ को यथे। चित्र सुधार हो।
भीति का सँगानी न्यायकारी महाराज बने,
सारं जगतीत्रज मैं पूरा व्यक्तिर हो।
एकता भी डन्नित जगादे प्रजा-पास्त्र में,
भारों वंद-कृष्ट प्यारं प्रोम का प्रसार हो।
भूतकाल का-सा व्यवनाले ज्ञान-गोरक की,

'त्याग-तप का प्रचार हो'

रांकर छपालु त्यागन्तप का प्रचार हो ।

'धाल के करेंचा पै विवक्षि काटि परि है'
बांचो गयी वांक हरियन्द विकी नीच हाथ,
कम्य दानबीर ऐसी प्रुवता न धार हैं।
मूद महियागुर दशानन को नाश भयो,
हुप्टना हुहून की-सां और कीन कार हैं।
सारी मेदिनी को महागाज रहाो भारत सो,
गौरव गमाच गियो गोय-येथ मार है।
ऐसे ही प्रमाण पाय शंकर कहें हैं लोग,
असि के करेंचर परिचरिष काटि परि है।

'श्रटकत हैं'

नीकरों की शाही सम्यक्ष का गला काटती है,
कांधी के सँगाती के कियों में सदरकत हैं।
सारत को लूट कूटनीति की उत्पाद रही,
म्याय के निसारी डोस्डीर मरकत हैं।
वेली में स्वदेश-मक दिसादीन सन्वनी की,
पेट-पाल पाठकी पिशाष पटकत हैं।
की पं पुकारें क्या शकर बचाले हम,
वोरे जीर गोरी के गुलाम काटकत हैं।

'है है मुख मंदी-सो कलम कहे कान में'

ξ

रांकर विकोक लोक-यन्तमा सस्तीन संग, के कि करे लालित सतान के विवान में । फेंकी कुलवाई में भवन फल कुलन की; फुली मिर्ट कुलने की करता में । एक ही क्योरिंग अवनी पर न ऐसी कीर, केंस्स कहें कान काबतान के समाव में बाहत चितरे किय कुर, किसी चित्र कुरिंग, केंद्र किये कुर किसी कीर कहें कान में ।

Ŗ

न्याय- निधि पाय शील साहस बदाय गुण, हान गहि जाय सत्य साधक सभान में । काल केलि में न टाल, होंग हम्म देख-माल, धीर धार धर्मपाल घ्यान शारा दान में । मान तब मान-अपमान को समान मान, बान शिवशंकर प्रधान अवसान में । होरा लिश लाधन कलंक-मसि लागत ही, हों हें ग्रुप्त मेरी-सो कलम कहें कान में । अ. यु असुरल की वदावे क्यानावे ऐसे, जीतन पराये गुणी जोत-दिवकारिन की, इसे ज्ञायि पाणी जोत-दिवकारिन की, इसे ज्ञायिकार के ज्ञाया अधिमान में १ 'इन्दर्न सलाल' को वियोग लिखो भारत थे, भाल सिंह गांही सो ज्यवश्य ज्ञासान में १ ऐरे व्यवकारी विधि. सुरु सल मान देंगे, हैं है साद मेरो-सो क्लास कहे जात में १

'बयनीतल पे छायगी'

जाके मुक्समूल सिद्ध शासन को छुद्ध भाव,
माता महारानी के मुख्या में समायना !
ताके श्वाय-नीति को प्रवार वस्पातहीन,
राज्यकि भूपिया प्रजा के मन भावनी,
रा'कर पवित्र जाको जीवन प्रवापशीस,
भावी भारतेश भावना को जपनायनो !
ताही पक्वक महाराज को मरख-राके
हान, हान, आज जकनीतिक में झावानो !

'हैं के द्विजराज काज करत कसाई को' १

हाय, बालवन हो मं ब्यायम पिता की वाय,
मेंक दियो शह ने बतार मुख्ड माई को ।
श' कर की शक्ति ने दहारे कर रोप धार,
जारो ग्रार-धाइ पें बिलास तरुआई को ।
माशानीला में ही रही बाद पें नो एक दिन,
रोजि सिटजायमी अवस्य ठक्कराई को ।
काट-काट मुखन को कहर परशुराम,
है के टिकायन काज करव कसाई को ।

:

शंकर के माल पं बनेरी पायहाय तेने, सीरत लियो जायक विमान हरताई को । पाहक पकोरन को पिनगी पुनाबतु है, कोसा सुने चन-पक्षेत्र को जुताई को । मुठो शीतकर बिरहीन को पतार रहो, होड़ तम हालिया फलंक सुटिलाई को । नाम को सुपायर हाहतह बागासु है, हो है हिसराज काज करत कहाई को !

'रस की'

शोक महासागर में जीवन-जहाज काज, भारत का क्रूपेगा रही न बात बस की। धारती है भार तीस कीटि मन्दमागियों का, मोदहीन मेदिनी तू नेक हूं न बसकी। हटाया शांकर करायक उपहेश-रूपह, हिन्य देश-मिक्त की पताका हाय समकी। तिलक-वियोग-निय बरस रहा है पर, बरसी व बदली स्थाप्य सुधा-रस की।

[ 'रसिक-भिन्न' समस्य-पूर्तियों का प्रसिद्ध मासिक पन था; जो कानपुर से निकलता था। इशके सम्पादक थे ५० मनोहरलाल मिन्न। ] 'कालिमा कलक की लगाते हैं'

सागर, नदी नद, उड़ाग कील कावरों से, भूमि सींचने को नीर मॉग-मॉग लावे हैं।

श्रीरों का श्रासीम उपकार करने पर भी,

धीरे-घीरे धाराघर स्यामता दिखाते हैं। स्यारथी भिरतारी ऐसे दृश्य देखते हें तो भी,

स्यारथी भिरतारी ऐसे दृश्य देखते हैं तो भी, दानियों के द्वारों पर मॉगने की जाते हैं।

श कर विसार लाज भींडे मुख मण्डली पै, मानहीन कालिमा कल क की लगाते हैं।

'प्रकार सुन लीजिए'

वेद यस धारो भेद-कंस के पद्धाइने की, कृत पूतना का न विषका पत्र पीजिये। हिन्द-मुसक्तिम मेल--वेरी जगसन्य की भी,

भीम दर्प द्वारा बीच में से चीर दीजिए।

धर रहा देश को इशासन अजग-काली, दूर इसे उन्नति तरनिजा से कीजिए।

कृष्ण, हमें मुक्त करो गोरे गृद बन्धन से, शंकर से दोनों की प्रकार सुन सीजिए।

### 'वटाती हैं'

पकताकास्वरस पिलाके सावीं जातियों को,

भिन्नता का भारी दोप माथे न महाती है। भारत के सभ्य सदाचार को अुलाती हुई, पाठ श्वागरेजी अनाचार का पदाती है।

नीचता की गाद में डकेल हिन्दी उन्चता की,

मिस्टरी को उन्नति के श्रील पे चढाती है। श'कर की ठीक बात मान लो गरम चाय,

नींद को घटावी बनासीर को बढावी है।

'सफल कर दीजिये'

शंकर की भांति न पूछा से घारो कह रोप, देश के दुलारे वनी में मासूब पीजिये द्वारेन्द्रारे दोजता हूँ लेके साथियों को साथ, हान्द्रा सड़ा स्तता हूँ प्रकार सुन कीविये।

हा-दा राजा राता है उकार मुने लीजि भारी भक्ति-भाव से भिरवारी गाँगता है भीना,

सुबरा पसारिये इत्यालु छत्या कीक्षिये । बोट-दान देके दानी चोटरी, बटोरी प्रस्य, मेरा जन्म--जीवन सफल कर दीजिये ।

'प्रचार कर दोनों है'

घीर-तीर पूरण नयंक मेगडानल की, आदर-पियूप अर-पेट पान कीनो है। दिव्य गुल-गोरव के मुगल-यसन सासि, सीस सनमान को मुक्ट घर लीनो है।

उम्मति के कामन प शंकर विराज्य ही, उरदू की काघी अधिकार धरि द्वीनी है। नागरी-प्रवारिको सभा के गुण गारी जिन,

गरी-प्रचारिकी सभा के गुण गारी जिन, वेरी देवनागरी प्रचार कर दीनो है। 'पार्वी के प्रचार से घचाती हैं।

कोर्स न विराति धनी-पमाहीं की हेड़ ही को, धम को लवाड़ धीगाधीगी न सचादी है। दूध न पिलाती रामा बहिजा बिलाती नहीं, स्रोते-मूखे रीट पेल पेट में पवाती है। लाइवी न मुप्पण सजावी न सदस्वती से,

लाइती न भूपण सजाती न सदम्बर्गी से,
वीयहे बहुती नंगा नाम दे नवाती है।
पूरी दुःखदेवा है दरिहता दरिहियों की,

शंकर वे पापों के प्रचार से बचावी है।

'यचन कहेंगे इस'

प्रेम से उपासमा करेंगे एक शकर की, वेद के विरोधियों की मैल न महंगे हुम। सेवक बनेंगे प्रवाह्मा सिरवादियों के, मानी मुद्द-पदकन में अब न रहेंगे हुम। सम्पदा सिलोगी तो करेंगे सुग-भोग सदा, आपदा पड़ी दो शोच-सेकड सहेंगे हुम। सपी पहपाती परच पामरों के पास जाय, कवन न होंगे हुम। कवन न कहेंगे हुम।

### 'रासी हैं'

भारत के भूपण प्रतापशील पूपण्यन्ते, दूपण-विहीन वर बेदन की साक्षी है। दिक्य गुण्य-पिछल महानुभाव परिवत हैं, प्रभुता अरातरिक कही न किन भारती है। देव अवनीके बारो वरणों में नीके बने, बाशनी सुजरा की बराई और बारती है। आओ हानजीरो, बाहि कर में पंचायो देखों, आकाकल तक की अराज-कर राहरी है।

'खिंदण चुक जायती'
प्राणायाम श्रादि योग-सावनीं की साधना से,
चक्तता चिक्त की श्राद्य के जायतो ।
चिक्त की श्राद्य के जायतो ।
चिक्त की श्राद्य की जोर कुक जायती ।
संयम के द्वारा चल्वाता की गयेयणा में,
चीकिक विश्वतियों की लीला जुक जायती ।
शंकर विवेक-जन्य-खान से मिन्नेगी दुक्ति,
सम्बन्न विधायिका श्रीवणा चुक जायती ।

# शंद्भरं-सर्वस्य ј

'एक दित सव ही सुकवि बन जावेगे'

ऊ'ची-ऊ'ची पदयी निलेगी कविन्कोबिदों को,

पूरक प्रबीन उपहार यने पांचेगे ।

धींग घरसींश धनी घोंस की धनार गाय,

अध्यद्वि जारती के मूपए कहावेंगे ।

शंहर सुआन क्षिकारी न रहेंगे जब,

कादर की योफ ठब डांक्या उठावेंगे ।

थीं ही सहुदार कविन्यवन में मान पाय

एक बिन सबढ़ी सुकवि बन जावेंगे ।

'मानो देवनागरी को नाम की मिटावेंग'
ईरा गिरिजा को होड़ थीगु गिरजा में जाय,
दोकर स्वदेशों में न 'मस्टर फहावेंगे ।
यूर, पत्तत्न, फोट, कञ्जाटन, टोपी काँड,
जावट की पाकट में वाच कटकावेंगे।
पूर्में प्रमुखी बने लेही का पक्क हायम
पीयेंगे बरांडी भीट होटल में स्वादेंगे।
कारसी की हांग्ली उहाय खंगरेजी पदु,
मानो देवजागरी यो नाम ही सिटावेंगे।

'कृष्ट भोगें उस जेल का' वर्षमान काल में अध्याहा कहा जाता है जो, शंकर पिलाड़ी कर्म-गोगियों के रोल का ! राजकर्मवारी कारसाता जिसे मानते हैं, रूपो गजनीति-विकता के न्याय-तेल का ! पावकी-प्रमादी पामरों का पद्मपात जहाँ, मेल में मिलाता है मसाला अनमेल का ! जन्म हुआ जिसमें कृपालु कृष्ण कापकार्मी-द्रामक क्यों न कृष्ट मोगें उस जेल का 'कोरिक ल देरा सकता है हरिचन्द्र को' कोरे कनकुकका दुराचारी का कुचाली चेला, बाहें न सुषीभ सदाचारी सुराकह्द को । पातकी-प्रमादी चक्कचादी के कालता है, शंकर-मिलाप के ससीम सदानन्द को । गन्दगी का प्राही गुन्दीला नहीं सोजता है,

पूरत का आहा गुपराला नहा लागता ह, फूले पुरवरीक के पराग-मकरन्द की । जीवन को घोर थन्यकार में विसाने वाला, कोशिक न केस सकता है हरियन्द की ।

## 'छिष छाई ऋतुराज की'

तोरसा बनाकापारी उन्नत विवास तने, पगरी विचित्रता सजात्रद के साज की। प्रोमी किरता के सभ्य सज्जन विराज रहे, बजदी कर्नुहा आभा सुकविन्समाज की। कोप मिला मोद का शहित्य सुरशब्द से, दंजना रिभ्रावेगी किसे न कही जाज की। शंकर युभिन्दिर की राजधानी देहती में, मानो मनमानी क्ष्रिय क्ष्रिं श्राहराज की।

मान मनमाना मिलता है राल-मध्यक्त को, कीन करता है सेवा खड़जन समाज की। कोन काशमाल भूद मिट्ट मील आपने हैं, तोह चुतरों का चिन्ना चूंसती है नाज की। गाजवी है रान्दी तुकवन्दी कोर तुनकड़ों की, मूंजती है काविता न किस्कुलनाज की। मानो दाक पूले हैं न राहर रहाल धारे, भूतता पे कूंछी ख़िल ख़ाई खुतराज की।

शद्भर-सर्वस्य ।

'शावे चाहे श्रावे ना शंकर ग्रहस्थ बच्ची-बच्चों को बताने वाली. बोदरी विरादरी में वेदरी कहावे ना। बारी परनी के बढ़े घर को विगोती नहीं। विधया-विवाह की अवज्ञा अपनावे ना। देव वेच वेटियाँ को वित्त जो बटोरते हैं. भददे विकवाल उन वाषी की यतावे ना। हेरा) के वी अकड़ हमारी कैसी उनकी है। उम्मति को बोटी हाथ आवे चाह आवे ना।

'गौरव के गिरि पे समोह चढ जायेंगे' शक्त कविशा की रचना कारस पान कर. गन्दी तकथन्दी की बलासे कड जाय है। शकर-से तुक्कड़ों को शक्तिहीन मान कर, चाल कवि-मण्डल से आगे वद जायँगे। देव से घटा हुआ विहास को बलान कर, सच्ची समाक्षोषना का पाठ पढ जाय गे। स्र-तुलसी की तुल्यवा का अण ठान कर, गीरव के गिरि पे समोद चढ़ जायंगे।

#### 'ਸਤ ਕੀ'

भद्रामास टॉंगने दकेल दह दॉपने की, लाटले है लीला लोक-लाडली लगन की। धन्य अगुधाजी अन्धाधनिषयी की ऑधियों से. धूलि न उड़ाओं पिछलगुआं के धन की। भोलों की विगाद के उजाद में घसीटते हो. गेल न गहारी हो सुधार के सदन की। शंकर न देखी करत्ति कोड़ी-भर की भी। बार्ते वकते हो े ज्या लाख-लाय यन की।

'प्रेम के पुजारी हैं'

शंकर शिखरडी वीरता की वार्ते मारते हैं, कोरे ककवादी न किसी के हितकारी हैं।

देशी बन्द, तूल ब्यादि ठेलते विलायतों को, देखों नोट कामजी समेटा बड़े भारी हैं।

न्याय मनमाना मोल लाते हैं श्रदालतों से,

भक्त गोरे-गोरियों के काले नर-नरी हैं। नौकरों की शाही मान कुन देख्याधियों की,

जी इच्चूरवादी तरे प्रम के पुत्रारी हैं।

'हिन्दी नहीं जाने उसे हिन्दी नहीं जानिए'

शंकर प्रतापी महामण्डल की पूजा करो, भेद वेदव्यास के प्रशापी में बखानिए। बोध के विधाता मतवालों की बदाते रही.

बोध के विधाता मतथातों को बताते रहो, धापस में भूलके भिड़न्त की न डानिए। जूरी जाति-पॉति की पटैल-बिल में न छसे।

भिन्नता को एउता के साँधे में न सानिये। हिन्दुओं के धर्म की है धोषणा धमश्ड-भरी, हिन्दी नहीं जाने छसे हिन्दी नहीं जानिये।

'गरिमा गिराय के'

स्वामी जाहि मानत है मुतल के भाग सारे, पूजत है थोक बॉध बामस बिराय के। धाक घोंस धमकी सो काह की जमीन जाये,

हार भान जो न हटो हिम्मत हिराय है। विद्या, यल, वित्तः कला-कोशल बढावत हो।

श'कर जो प्रमुता प्रताप की फिराय के। लाद लघुता को पराधीन मयो मारत सो, हाय दुई गीरच की गरिमा गिराय के।

( ३२७ )

## शहरे-सर्वस्थ ]

धीर धर्म-बीर ने'

नीवित न छोड़ा गुरुदेव द्यानन्दजी को,
गृद दुष्टचा के कालकूट मिले चीर ने।
साकर कटारी कूर कपटी नरायम की,
शोरिष्ठ बहाया लेग्ग्याम के शरीर ने।
यस्यु से मिलाया रूप सिंह बद्धानन्दजी को,
गोरह की गोलियों के बेबन गैंभीर ने।
र्मार महारचक्याव केल कायरों है,
शांक सहारचक्याव केल कायरों है,

'सत्याद्यत पीजिये' जीवन को दोंगियों के ढंग से विवासा नहीं, सान-दान मिध्या मध-गन्यों को न दीजिये। द्यादर ये प्रेस के प्रमुन बरसाते रहो, . सेल वे प्रहार देश-यक का न कीजिये। त्याय से सुनीति-सभ्यता के अधिकारी बनो, भूक से भी नाम खूबहैया जा न सीजिये। परुवा की खाग में पजारी पर-वन्त्रवा को, श्रंकर श्वतन्त्र हो के सस्याप्नुव पीजिये।

'वसंग की'

'हिन्दी भाषी कथ खाउँगे' बार-बार रहोजने पें चाहे किसी कोष में भी, खार निगमागम पुराखों में न पार्वेगे।

भार निगमायम पुराखा स न पायग तो भी हिन्दू शब्द के गुलाम डाकू चोर माने,

गैरों को गयामुल लुगात में दिखायेंगे। केशव को, तलसी को; सुर कोन सुक पड़ा,

धन्य बद्धानी सूप्यादि को बतायेंगे। शंकर-से तुक्कहों की बातों में कहो तो भला, दिन्दवासी हिन्दू हिन्दी मापी कब आयेंगे।

#### 'समर में'

देखो जाति-जीवन-त्रदाज चकराने सगा, मोद महासागर के मायिक भगर में,

पूँ जी पिछलगुओं की अगुआ उड़ाने लगे, कोंधे महावीरता की बासनी कमर में।

जोड़ा चाहते हैं मेल अबखड़-अनारियों से, द्वेप-दम्भ हीय घुस बैठे घर-घर में। शंकर विभिन्नता का विप बरसाने वाले.

र विश्वम्नता काविप वरसान वाल, कृर करतृति क्या दिखायेगे समर सें।

#### 'देवनागरी'

बीत गई रांकर चित्रचा को जंधेरी राति, भारत की भारती प्रकार पाय जाग री। लोक लाहिली हो राज-मांपा के समान हम

त्ताक लाइला हा राजन्याया के समान हम हिन्दुको की हिन्दी को सुघारस में पागकी। कारसी की छारन्सी उड़ादे फटकार दे कि,

क्षेत्र कार्या उड़ाव संदेश पर १४५) क्षेत्र मत वरदू भँगार-भरी भागरी। नागरीप्रचारिको धनेगी तुक्षी नागरी तो,

कौन मन्दमागी व पहेगा देवनागरी।

## 'सारे हैं'

तीत की तकाय जह गौरब-उज्जग मौहि—

रचतो; सदुन्नति के खंकुर बगारे हैं।
शील के सिलल पर प्रेम के पसार पत,

संदिन के शांकर प्रसूत-पुंज धारे हैं।
कीरति की बेसर मुगन्य द्वारा की पार,

मोद के मधुर मकरन्दकन फारे हैं।
कृति-कृति प्रयय को पराग वरसाबे ऐसी,

जंगम सरोज के निलिन्द कवि सारे हैं।

## 'बारिये'

मुलो मत माई सर्व शक्तिमान शैंदर हो, यह मार मिच्या मत-पर्यों को विसारिये, हारी हाय-दाय हा-हा खाती दें विदेशियों की, त्रासयुक्त हास खायैजाति का मिहारिये। रगे मुका स्ववंत्रता पढ़ाइर पराधीनवा ने, विपा-पत-विच-होन देंगे को सुधारिये। सत्य के विभाग हारा त्रेम का क्वार करी, व्यारे देश सारत ये जीवन को बारिये।

### 'होली हैं'

रांबर तिश्राल रह योष का चलाती हुँ, पण्डां मार-काट करवी न कहाँ बोली है। पालती प्रजा को लाद-काद कर भार मारी, लोमी लीला लट की तुलार्ष घर वोली है। हँ की ठोम नीति पूरी शासन की बॉह-भरी, पेट काइ न्याय-रोल की न पोल कोली है। गोरी सरकार काला माराज न मूले तुमे, हो हियो गोंपीजी ह्या की हर दोली है। 'भारत-निवासी हैं'

योशी कूटनीति ने पहाड़े घेर-घेर काले, माने नर-नारी मानी दास और दासी हैं। ठौर-ठौर शंकर अनेक सुगतुष्टिणकान्सी,

बन्धन छुड़ाने बाली भावनाएँ भासी हैं। लालसा का पेट भरते हैं मन-मोदकों मे,

लालसाका पट भरतं हैं मन-मोदकों से, कोरे वकवादियों की वातों के विलासी हैं। गाँधीजी दयालु दानी दीजिये स्वराज्य देखी, दाँचे परतन्त्रता ने भारत-निवासी हैं।

'रास्त्री षांघ सीजिये'

3

गीता में विलक महाराज का विलक पह, कांगोगियां को चारका में व्यान वीजिये। गोंधोजी का जाति-हितकारी वपदेश मान, बेर-विथ की विवाद में मासूत पीजिये। पूजती है जिनके कुशासन को कुटनीति, हिंदाहीन उनसे अपदयोग कीजिये। शंकर स्वेदगी भीरी, स्थान दी विदेशी परतु, आवारी स्वानन्वता की गांधी मांजियो।

₹

शंकर गुलाबी न बिसारो शाही नौकरो की,
भूत से भी कामना स्वरावण की न कीजिये।
मान बहमारी मान गोरो का बदाते रही,
शोधित कमागे देश-वासियों का योजिये।
पॉटी-सोना छोड़. नोट ले-लेकर क्रीमन में,
जीवन के साधन विदेशियों को दीजिये।
पॉट-सॉट मीस मोंगा गुलसह मिरागरियों की,
स्वारण रखाने वाली रासी गांध जीजिये।

## र्राष्ट्रर-सर्वत्य ]

## 'बलि डार्चेगे'

रोटर के सक शर साथक स्ववन्त्रता र, अन्तर्तो न सार परार्थना की सावें । निवा में गीर के मिरि से गिरी नहीं, कन्ति के साथ शुद्ध जीवन दिवाकें । सभ्य सहाबारी धर्म घारी परदेशियों को, अ म में सब्देशियों की माति कपनावें । देशि मारा इन्स्या की बोट से देशि नहीं, कि साथ क्षा क्षा की बोट से देशि नहीं, कि स्ववन्त्रता ही बीर परिवा दिवा को यों ।

'नरडाने की'

र भारत की चीनों में विकास कहो, चारानी चकारी खोड़ घर-घर राने की। पू चर का होंग डोक्सा न गोरी लेकियों को, लाइता है गोरी बोबियों को पराने ही। पास मर-पर भी म पाते हैं दूरग वाची, रेंक-रेंक टोकरी चयात सर राने की। माने कोर तुक्क एका न महाक्वि को भी। कागरी ते हेक्सी हटा दी मरदाने की। कागरी ने हेक्सी हटा दी मरदाने की।

मक भगवान का मलाई नो न मृतवा है, कामना कभी न करें मुस्त कमाने की। पीरच पतारें पूरे प्रेम से प्रतिक्षा उनने, देश को सुधार का सुरस्तेन कराने की। कोरों स्मास्य को सोपेश कियान को बातान की। धन्य शुद्ध कोचन के कारों फल देने बाली, होवी हैं सुराद पूरी ऐसे मरदाने की।

## 'बसन्त सरसायो है'

कुर्के श्वना कोयलें प्रमाण श्रंग गूॅलते हैं, प्रहाद्यान गायन पीयूप बरसायो है । वैदिक विचार सदानार पत्र-पुष्प-प्रारी, धर्म कर्म पादप-समृद्ध दरसायो है । जीवन-फलों से तृप्त होते हैं पवित्र प्रभी, शुद्धि ने न एक भी षशुद्ध तरसायो है। धरम श्रम्पराज दयानन्द की दयालुवाने, शृक्ष सुधारक बसन्त सरसायो है।

## 'बीर विलदान है'

रांकर सुषोध सत्यवादी यों पुकारते हैं, विद्या वल विश्वदाना वेदिक विधान है। आहीं को प्रमाद माया-जाल से हुद्दाने वाला,

मुक्तिका विघाता ज्ञान-गौरव का गान है। मुक्तिका विघाता ज्ञान-गौरव का गान है। मुद्धि पर प्राग्त तक देने को जो बचत हैं, साधन बसी का श्रद्धानम्द' के समान है।

साधन चसाका श्रद्धानन्द'क समान हा साहस सुधारक समाज की समुन्नति का, धर्म-धारी धीर कर्मवीर बलिदान है।

## 'बाग पानी में लगावे हैं'

भूतल पे शहर-सा सुयश पसार दगे, भड्न की तरङ्ग में उमझ को अवात हैं। भाज कनरसिया विशाल कवि-भवडलों से,

कोरे तुकड़ा की मदी मावना मगाते हैं। हो चुकी समस्या पूरी चूमलो चरण चौया, तान खाप खपनी बडाई की न गाते हैं।

एक में पचारते हैं घोलते हैं दसरे में, रह्न इस मॉिंत व्याग पानी में लगाते हैं।

# शहरसर्वत्व ।

'गोरे गोल गालन मुलात लाल मिलिगे' सोहमयी हरवी महे वी खायी रवनी को, वेरी कालक्याल विकास चाल पिलिगे। एवड ट्रामों के स्वरण को निगरचारे, सहुद समागिती प्रमा को हान, हाँलगे। महुत्त की साला मरे महुत्त को एलिगो। हर प्रमुख्य हो समझल को एलिगो। सौबर केपोलन प कालिया लेपट गयी, गोरे गोल गालन मुलाल लाल मिलिगो।

'नियाह में'

मारतीय भावों को लहीर का छड़ोर हूँ मैं,
भूत मटकाले नहीं और किश्मी राह में।
सूँगा गोंदादा हिन्दी वालों के महायर में,
जिन्नों गुदारने को रोक की यह में।
गों निहाबात का का भूपए बनाहूँ तो भी,
पूरा मदा पारहा हूँ कोरी 'बाह्बाह' में।
ही बहा न हासिल है मेरी शायरी का बिने,
काँगा-सा सटकता हूँ उसने नियाह में।

"मूलना न मेरे इन कॉल-न्यात केसों को" राकर कर्सक्य महाबीरें। ने विर्हेन देव, देखना न वाहंदे हो मारवादि देसों को। क्षम्य के क्यूनों के मंगाती तुरावारी क्षम्य। मानिंग न क्षापके क्षमीय उपदेशों को। सुटवे—सवादे हैं पत्रा को जो भिमार न्याय, भेरता है नाया कम पावकी नरेसों को। इच्छा समगाता करने को वहाँ जाते हो तो, भूलना न मेरे इन कोल-न्यात केसों को।

'भारत के भाल में तिलक भी रहा नहीं' थानिक विगाहा पृथ्वीराज ने प्रमुख स्याग, स्रोत फिर शंकर सधार का बहा नहीं। पापी जयचन्द की अचाल का अयोग पाय.

संकट सहे था. पर इतना सहा नहीं।

परे परतन्त्र को स्वराज्य-दान देगा कीन, गोरों ने दया का काधिकारी भी वहा नहीं। मुद्र दिहीन जिसे दहाते हो हाया उस-भारत के भाज पैतिलक भी रहा नहीं।

'चुन्यक युगल यीच मानो लोह फसिगी' राजात सदेह सदा स्वर्ग में रहेगो ऐसो. शहर व्यसीम् जाहे मख दे तिहसिगी। ताही गाधि-नन्दन को थोग-वल पाय सहो. तीर-सो त्रिराक नभ-मण्डल में धंसिगो।

बासन ने मारी बाहि-बाहि सी पुकारी मिली, मुनिको सदारो अधवर ही में वसिगो। आयो न मही पर न पायो लोक देवन को. चुम्बक युगल बीब मानी लोह फसिगी।

'कालिया कलंक की लगावे हैं' इन्दिश के बाद दानवीर महासागर से, भनि सींवने को नीर मांग-मांग लाते हैं। छोरों का असीम उपकार करने पर भी,

थीरे घन याचना की श्यामता दिखाते हैं। स्व रथी भिसारी ऐसे दृश्य देखते हैं वो भी, दानियों के द्वारों पर मॉगने की जाते हैं। शकर विसार लाज भोंडे गुरा मण्डलों पै,

हाय, हाय, कालिमा कलक की लगाते हैं।

## शहरे-सर्वस्व ]

'छलसाने-मे'

सोने-से रागेर सब साहसी निशहू मूरि, शंकर युवान शारदा के सनमाने-से । ठीर-ठीर सापक असीम मुद्य-भोगन के, राति कारसाने पने इन्दिरा के बाने-से । आधी ते बाधिक अवनी को अपनाय चुके, शेष मही-सर्वन को मार्च न विशाने-से । ऐसी अवि इनसे प्रवादी परदेशित की, हेशत हैं हाथ, हम जीग अवसाने-से ।

'पुरुष सुकुन्द है प्रकृति त्यारी राघा है' शंकर कारायह एक प्रकृत की एकता ने. स्थापायक प्राथन अनेकता का सामा है। वारतन्यता के साथ विश्व की बनावट में, योल और ठोस का प्रयोग खाधा-आधा है। नाम रूप हान से किया की कमें करवना से। नित्य निरुपाध विदानन्त में न याचा है। सामाधिक धारखामें ऐसा भूव च्यान है तो। पुरुष सुकुन्द है प्रकृति व्यारी राघा है।

ंगीता-साम कीन भरवा'
पूराना की मार माया कंत की न मारते थी,
सीचता से कीन आतवाथी सुट्ट डरावा।
भीम द्वारा पापी जरासन्य की न चीरते तो,
कीन सदाचारियों हे संकट को हरता।
क्यार प्रिणुष्ट जालिया साओन काटते तो,
कीन राजकृत्य का समापतिस्य करता।
जन्म जो महोता न्याय-नीति-पूर्ण कृत्य कातो,
जिएणु-मीकता में गीता-द्वान कीन मरता।

'मिस्टर कहाते हैं'

राजमापा पढ़ कर बोहित पै चढ़ कर, पशिया से कढ कर गुरूर को जाते हैं। फंमडों को फेल कर साहस के खेल कर, उन्तित से मेल कर, मंगल पनाते हैं। क्षन्दन में गास कर साहियी बिलास कर, संकर सवास कर पास कर कारते हैं। इंपिडया पै स्वार कर जीवन सुधार कर, हिन्द भोज मार कर मिस्टर कारते हैं।

<sup>° ३</sup> 'उत्तारिये'

सेरते भुवनवा कं प्रतिसासिक पर, ऐसा कवि मानस सरीवर निद्वारिये। ब्यास बाल्मीकि ने जनाये राम धर्मपुन, क्रमभंग दोप न प्रकाप का उचारिये। प्यारी इतिको की पधरचना रसीकी पर,

बोले चित्रकार का चितेरापन बारिये। निन्दा सौंप शंकर को शहता के पैरों तक, भूसरस्य अर्थर की चोटी से उतारिये।

मृसुरत्व नूधर

ताप तन फ़ूँके खाद भिश्य का विनाश करे, वी ही गध्य-गायम की हुएटी डींग मारिये। सादती है बाद जो वियोगिनी वियोगियों पे,

ऐसी कुकबन्दी की बहादुरी बगारिये। स्पेटी सड़ी बोली की सादित्य-हत्या-ऊसरी में-सूरत रसामास मुगर्नी/-सा निहारिये। श.कर से तुककड़ी विनोद की बतक्कड़ी का,

शहर संदुक्त हो विनाद का वेदक्त है। का, सोफ, ज बुफल्ल्सों के सिन्न से पताहिये।

सोटी सड़ी बोली का न आदर बढाना कहा, जानीमाल उरद् की उम्दगी पे वारिये। कानों को न फोड़दे मड़ीए की पदन्त भरी, वक्त मञ्म नाज् क सुनाने में गुजारिये। बोलिये न सुक्कड़ों के सावेदार शंकर से, शापरों के शाह अकबर की प्रकारिये। आप ही मिले हैं सुके माहिर फलाइत के, पार तलवा को जस जुविया ज्वारिये।

'रमिक-समाज के'

शुद्ध भाव सरसे, सुमापित समीर वहै, शग-रंग दरसें साहित्य ऋतुराज गद्यत्यदा, जन्यू वृक्ष फूलें मेघा मेदिनी पै, गुज प्रन्थ मधुव सनेही सुरासाज के। आदर क्राकाश घेर गन्दी तुकवन्दी पटा, वस न गिरावे कहीं विजली की गाज है। शकर कादम्बरी की कुक माधुरी के द्वारा, कानपर होते रहें रसिक-समाज के।

'तारों का प्रकाश में'

गीवा के विधान द्वारा यादवेन्द्र केशव की, रोकर पुकारती हूँ होकर हताश में। हिंसावाद पावक प्रवरत की युकावी हुई, अलु भी व शद्ध बुद्ध योघ का विनाश में। घन्य में छुड़ावी नहीं ब्रह्मशक्ति शंकर की। जानती है जीवन की मोह-भाया-पाश में।

सत्य का सनेही दयानन्द-मान अस्त हुळा, देखती हूं हाय तुच्छ सारों का प्रकाश में।

## 'सही जाति हैं'

धर्महीन कुटिल कुशासन की माया मोहि, सञ्जन-समाज की न सम्मति समाति है। ल्ट-ल्ट बानिक बिगाइति है कूटनीति,

शंकर सुधार की न सूरति दिखाति है। नोच-नोच खाय साय सामरी प्रजा को मॉन,

गोरी गरवीली अनरीति इतराति है। देश-भक्त भारत भिखारी कर डारो हाय. ऐसी घोर नीचता न मो प सही वाति है।

शंकर स्वराज्य मिले भारत-निवासिन को. ऐसी युरी वात कहो कोन को सुद्दार्त है। दौंब-दौंच देशमक हूंस दिये जेलन में. पापी परा-बल की प्रचयहता रिसात है।

धर्मधीर सिक्छन को करता कुचल रही। देख-देख सभ्यता विचारी विस्ताति है! नैकह रह्यो न न्याय वर्त्तमान शासन में, ध्यता धनीति की न गोपें सही जाति है।

## 'मक जात हैं'

जात न कमल अमरन के बुलावन की, पेइन पे आप ही परोरू महरात हैं। पाती चन्द्रमा की न चकोरन के पास गई,

धोजी स्वाति बूँदन के चातक दिखात हैं। मानसरवर को गराल कव छोड़ते हैं,

मोविन सों लगन लगाय उमगात हैं। शंकर विचारो लोक-सिद्ध इन वातन को,

स्रादर की और सब थों ही मुक कात है।

'भनकी'

काम किसी चोदी करत्वि से चलाना नहीं, पोपणा धुमावे रही केवल क्यन की ! सहर न धारो आप औरों को सुनावे रही, छूना नहीं चीर भी विलावती बसन की ! शंकर शुक्र में लगागी शोधे जार्कि-पटक में, भावना भरो न मग्वान के भवन की ! हिन्दुओं का हाल दींग छीलाग ची इट हैं वो, हुँसी शक्ति साहस में सिरस-सुमन की !

विध्या सगवान लोकनायन येंट्एठ ही में, बॉब फरहे हैं त्यारे महते के अजन की। देवें हैं द्वा का दान न्याय न दिसारते हैं, बांटते हैं औग-भाजी भीजन-वसन की। एक बार सिन्यु-तनया को सुसकान ही में, लॉपरी कवित्व-कला भेरी भी लगन की। दूर की दिहदा बनाया घनी शंहर की, मान गई बात कमलायित के मन की।

## 'सरहा भुकते न दो'

चाडो चाडुकारी को चरण चूमो वाकरों के, चयल वसेरी का बचाउ पुरुत्ते न हो। रोकड़ में गारिया रमेशों को रखाउँ रहो। रामस्टू रेवड़ की टेरें रकने न हो। बुटो सोमी सालयों कतार संच्छ जुवहाँ की, ऑडरी के सट्टू में सीता जुकने न हो। सींहर-कींदर केली मकड़ों के कुष्ट क्रिकटों को, मूँठ की महामह का सख्डा कुकने न हो। जीवन सुधारो धर्म-कर्म साधनों हं द्वारा, जाति प्रेम पालन की पूँजी चुकने न दो । कटुता कुनीति की कुचालों को मिटावेरहो,

दम्भ से सुयोध सदाचार रुकने न दो।

पारो कोर वेंदिक विधान का प्रचार करो,
कालका में सालच की बीता लुकने न दो।
क्षानियो, गिरादो भू की भंकटों की भंकियों को,
रांकर सदुवाम का मंडा सुरुकने न दो।

'थाकर कदम सेव पोपर न रूसा कर' 'बितयाँ 'कटीली' इट 'कीकर' न 'काहु' 'बेर', रोप वगला' न 'चीरे' सेवा 'सफरी' की नर।

राप वगक्षा' न 'चोर' सेवा 'सफरी' की नर मान' सत्यानाशी' ने 'चरारी' 'जीवनी' की 'जह';

'त्यार' कमररा' न 'प्रधान' 'मृदुफ्ल' पर । 'रम्मा' 'मञ्जुघोषा' को 'जताक' 'रसमरी' 'बाल', 'कम्या' 'वन' 'बंश' उप 'जावन' की 'नीम' घर ।

'नारिकेति' क्यों न सेवती' है 'तज' 'फूट' वेति', 'पाकर' 'कदम' 'सेव' 'पीपर' न 'रूसा' 'कर'।

्पक बार अस्तिल भारतवर्षीय किव सम्मेलन देहली की दी हुई समस्या थी— 'पाकर कहम नेव पीपर म कसा कर'। उसी की पूर्ति शंकरओं के करद की हैं। शर्व यह थी कि पूर्ति में कम से कम बारह कुषों के नाम रिलच्ट रूप से आने चाहिए', परन्तु शंकरओं की पूर्ति में बारह के स्थान में अड़तीस दुर्जों के रिलप्ट नाम मोजूद हैं। र्राष्ट्रर-सर्वस्व ]

'हाय नागरी को नाह छोंहिके कि वै गयी'
आरस के इन्हु अगरवी के आल-पूगण की,
कोऊ न बताबतु उर्त गयी इति गयी।
शंकर साहित्य के सुआरन की कामना सी,
सम्पद्दा गयाई सारी जीवन विर्त गयी।
हिन्दी की गहायी हाथ हिन्दुन की,
बिन्दी की गहायी हाथ हिन्दुन की विर्त गयी।
शोक हरिकन्द की बनारस विगाह गयी,
हाय नागरी की नाह छोड़ि के कित गयी।

'वजाई जय-भेरी हैं'

र कांद-काँव शीत के समावी भव-भीत भागे, सुन्दर बस-सी धन्न धरणी की हरी है। इदन उराने काई ग्रन, बता, बह्लियों दें, दिन बहा की हरी है। इतन उराने काई ग्रन, की हथीली हरा केरी है। की पाने की कुर्त विदासती हैं, ग्रांचरत पूर्ण यहाँ ऐसी भीत भीरों है। जीत कर शंकर विकास की रुकावटों की, माने खतुराज में बजाई जय-भेरी है।

साना चतुराज न चलाइ जयन्नरा इ.१ १ १ रीइ-सीइ मारी महामारी बार फीनर ने, भरवली दुकाल की दरिहला ने घरी है। कोड़ें मोठ-गूरहे, ज रोटी अस-पेट मिले, चैन का टिकाना कहीं, चिला बहुदेरी है। टोर कटने से जो रहेंगे वन्हें पालने को, भूसा, धास, करनी प्रधाल की न करी है। रांकर बचेंग परिवार न आर्डवर्गों के, अन्यरहीं के अन्त ने बताई जय-भेरी है।

## [समस्या-पूर्वियाँ

'समाने को श्रद्दा गये'

स्रोल गुरुषुल वेद-विधा के प्रचार द्वारा, गंल श्रद्धचारियों को द्वान की गहा लए । मृतल पें जीवन का सुवश पदार पूरा, कर्मधीर धर्मीहिं साहसी कहा गये।

श्चन्त को छिदाय छाती कायर की गोलियों से, शुद्धि की समुन्नति पे शोणित बहा गये।

धन्य दयानन्दजी के शिष्य श्रदानन्द स्वामी, शकर की सचा में समाने को अहा गये।

'गितक्कड़ों को छोड़िये'

प्रोम को प्रचारो धर्म धारो भन्नो शंकर को, नाता दीनकन्छु की द्यालुता से जोहिये। सरय के सगादी बनो प्रोमागृत पीते रही।

सत्य कं सगांती बनो प्र मामृत पीते रही। भूँठ की धमण्ड घोषणा का घट कीड़िये। स्वादर न क्षीजिये विवेकशीन वस्कुओं की.

आहर न देशनेय विववहीन बस्कुओं की, हम्मुओं की और न उदारता की मोहिये। पूजों किंव-कोविदों को शिको मुखी गायकों पे, तककडों को त्यागिये गितस्कडों को खोबिये।

'देव दयानन्द ने'

वेदों के विचार का प्रधार चारो कोर हुचा, शक्ता उड़ादी शुद्ध बोध सुखकन्द ने। सामाजिक मंगत-मिलिन्द से मिलाप किया,

प्रोम पुरुद्धीक के प्रमोद सकरन्द्र ने । एकता, सुनीनि, स्नेह, समता का देखा टरव, , पिषड छोड़ा दस्म के बॉटल जाल फन्द्र ने । योगिराज फुप्ए युद्ध शुक्र को मॉल हमें, सस्य समस्त्राया गठदेव स्थानन्द्र ने ।

## शहर-सर्वस्व ]

'समोद चढ़ जायँगे'

भर्मपारी वीदिक विवेक्सील कर्मनीर, वायकविरोधी फंकटों से वद जार्येंगे। स्रय के सनेहीं गुरु ह्यानियों की सेश कर, वाल अद्धानारी चारों वेद पढ़ आर्येंगे।

षाल बद्धानारी चारा बद्ध ब्रायन सामाजिक पत से स्वतंत्रता करेंगे सिद्ध,

दोष परर्वश्रता के माथे मद जायेंगे! भाग्तीय भरूप भावना का पल पाय सब, गोरत के गिरिपे समीद बढ़ जायेंगे।

'गुरुदेव दयासन्द का'

धारणा-चरा पै ज्ञान-भातु का प्रकाश परे, श्रद्भवा गिरावे न च घेरा मित-न्द का। सत्य का सनेही मन भृङ्ग श्रद्धरागी बने।

प्रेम पुरुदरीक के प्रमोद मकरन्द छा। जीवन छनुद फूले सभ्यता-सरोवर में,

नीति-रसती में हो दक्षाला न्याययन्द का । सामाधिक प्यान में विराने भक्ति शङ्कर की, वारे उपदेश गुरुदेव दयानन्द का ।

'राखा के त्रवाप की'

शंकर सुमक वनी बेंबल स्वतंत्रता के काट दो तुरन्त पराधीनता के पाप की। वृष-देख दुखियों को रोती हैं—विस्रती हैं, रोको क्रन-जारी देश-माता के विजाप की।

सत्य सदायार घार न्याय के सँगाती रही, छेड़ी कुटनीति की छुतेली छड़ा छाप की। मद्र भावना से यदि जीवन विवाना है तो, पृथ्यिप प्रवाप महाराखा के प्रवाप की।

( 388 )

## 'गोपाल हैं'

देशकी के जाये त्यारे पुत्र वसुदेवजी के, लावृती यारोदाजी के नन्दजी के लाल हैं। भारत के भूगण प्रवापशील-पूरफरि, दूरणविद्वीन योध-त्रारिधि विद्याल हैं। शानियां के गौरव सनेही धर्मवारिधों के, सडमती के जीवन रानों के महाकाल हैं। बंठे हैं कहन्त्र वली वांस्त्री वजाते हुए, शंकर विलोध लोक-तल्लम गोधाल हैं।

## ·पोत पे चढ़न हैं?

र्शकर के सेवक दुलारे गुरु लोगन के,
नीति के निकेत निवामागम पद्दव हैं।
जीउन के चारी फल चारान की वाहर कर,
जनति की चोर निश्चित्तस्य वद्दव हैं।
जीउन के भूषण मताय-शील पूरण-हे,
जिनकी कुरा ने यर दूरण कड़व हैं।
ऐसे नर नागर वर्रेंगे भवन्सागर की,
द्यारे परमागव के थे ते वे चढ़ हैं।

#### 'ध्वान में घसाई है'

बाफे आदिन्सन्त को न जोगी जन जानत हैं, नितनीति बेद ने अनेक बार बाई है। भूमि, जल, पाबकर संगीर, नम, फाल, दिशा, आदि में सभादे पर सारी न समाई है। लोकन को रिष-रिच धारित निगारति हैं,

पाई सभ होर पूरी किनतु न पाई है। ऐसी वहीं ब्रह्म की वडाई गुजदेवजू ने। ज्ञान द्वारा शंकर के ध्यान में घसाई है।

झान द्वारा शकर क ध्यान **म घसा**ई है

्राष्ट्रर-सर्वस्य ]

'उन्नवि यों करिये कविता की'

रूप दिसावत है तम तोष करे हिच जन्म प्रमा सविवा की। सेत सुधा वसुधा जब स्रोतल होत सुधाकर पे द्विव ताकी। धो, यल दे, जल दे सुख देन हुताशन भेट करे हिव ता की, जीयन जीवन को रबि शौकर चन्नति वों करिये कविता की।

[ सूर्य का कार्य प्रभा है, और कवियों का कार्य कविता है। जिस प्रकार सूर्य प्रमा की उन्नति करता है, उसी प्रकार कवियों को कविता की उन्तरि करनी पाहिए। जिससे संसार को लाभ होता है वही जन्मविशील कहलाता है । सर्व की प्रभा अन्धकार को दबाकर रूप दिखाती है, कवियों की कविवा अज्ञान की हटाकर विद्या सिखाती है। प्रभा चप्य गुख से धन्नादि की रत्यति द्वारा हिन करती है। कविता बीरों का उत्साह घटा कर प्रजान्यालन करती है। प्रमा चन्द्रमा पर जाकर राज्ञि को शीवल बनावी है, छोर बसधा उससे छामत लेती है। कविता धन्य विद्वानों के पास जाकर शान्ति रूप से निधर रहती है और साधारण लोग इससे बग्रद-हर लाभ चठाते हैं। सूर्य बुद्धि, वल, जल और सुख देता है: कविवा द्वारा किन लोग उपदेश, शरता तथा रसीका ज्ञानन्द देवे हैं। प्रभा के द्वारा प्राप्त व्यपने में हवन किए पदार्थी का सार सूर्य की भेंट करता है। राजा-महाराजा आपने पटार्थी की देते हैं। निदान सूर्य जीवों का जीवन-रूप है धीर कवि चना आनन्द देने वाले हैं। सूर्य को प्रमा का यल न हो तो वह जगत्का छप-कार न कर सके। इसी प्रकार कवियों में कविता-यल न हो वो संसार को व्यानन्द प्राप्त न हो सके । अतएव कवियों को सूर्य के समान कविता की उन्नति करमी चाहिए—<sup>'</sup>शंकर' ]

## 'किस कारण शंकर कुन्द रिस्ता'

उपजा रसहीन रसान्तल प्रैं विन रोक्त न पाल पसार हिला, कुरा कीकड हींस करील घने अटक प्रविकूल 'इसंग सिला । सुक भेल प्रभव्जन के भटके उल "ानुः भा दल छीड़ !छला, इस मॉलर माडसक्टटक में किस कारण शकर कुच्ट पिला।

## 'मन खींच रहें'

लड़ भक्त एल्क महातम के गिव देन हुने हम मींच रहे हैं, विचरें वक, रोकर हंस वेंधे, घर पीच नराधन भींच रहे हैं। तक फूल फले सुग्माय रहे धन कीकह-कानन शीच रहे हैं। पशु पूज रहे करटो-रूल की कवि मण्डल से सन खीच रहे हैं।

### 'शिय ला गदही'

तत माय को गेह कुम्हारि कडी मरतार के गोंत की गैंत गही, इत दुल्ल दुलादुल बाल बली थक पीपर क तर पींड रही। बतरान लगी सुन देवरिया क्या जेठ की वाप न जाति सही, इस नाहिं भट्टे पग सुज गये मोहि लादन की मिय ला गरही।

### 'भारत के सम भारत है'

किष शकर जोड़ वने इसका वह कीन सुदेश ससुननत है। सममें सुरतोक सहोदर जो उनका अनुमान असगत है। किष कोविद शुन्द बखान रहें सबका अनुमृत यही मत है। एदमान विहीन रथा विश्व ने घस भारत के सम भारत है।

पहुते सब मॉति श्वतन्त्र रहा खब तो परवन्त्र पुष्कारत है, जिनका शिरमौर बना उनके खपने शिर पे पग पारत है। बन संकर सिद्ध सुबोच, घर्नी, जह रंक हुआ मख मारत है, बढियापन में घटियापन में वस मारत क सम मारत है। .

ब्त रूट अनर्गल गाज रहा इत शेरर शान्त इनारत है, उठ वर विलास विगाह करें इत भेग-प्रयोग सुभारत है। उत गीर-मिरोह न जीत सका इतश्याम-समृह न हारत है, भर जेल उत्ते दुख फोन इतें यस भारत के सम भारत हैं।

•किम कारण कॉन निकाली है जाली'

۲

रांकर लोक विचित्र विलोक सुधी मन रोकरहे कप ठाली, देख श्रमेक जुदी छोके छेक यथोचित एक नर्टगढ़ डाली। यो डपचार नवीन विचार प्रवीख प्रचार करें पर पाती, मीतिक दृश्य प्रमाण यिना किमकारण बीन निकासी देखाली।

चाप पतुर्भे प्रकृत विकोशन यक विलक्ष्य जात प्रणाली. नाग फ्यी बदमाम हमास हला वद मन्द्र पिटी हुरियाली। बाहुत कृत क्ली दल वेल ध्योक पे एक वे एक निराली, रांकर सो सब सॉच कही किम कारण कीन निकाली है जाती।

٩

फल, पता, फल, पुत्त, जता, दिम जन्तु छता नग-नागा छुचासी, ये सब कम्य कांनेडन की कर एक वधायिभ बाछांत घासी। भृतत पाइन काटन में रिस्त झील छटी छवि पाछु की हाली, या न रचीकविश्रोकर को किम कारण कीन निकासी हैं जाती।

पौत, प्रकारा, प्रवेश करे निसरे तम धूम रहे शतियाली, मीतर दीपक एक घरे पर चाहर होत प्रतीत दिवाली । चन्द्र छटा, यनः विञ्चु, घटा, पुर, कुँज, घटा, दुर देखत घाली, ये यदि हेतु न शंकर हो किम कारण कीन निकाली हैं जाली।

रथफं के चिन्ह चक्रादि। अमधुमक्सी का घर। अनगीने-चूटे।

Ł

लालन लाल प्रकाश विशो ललना रास्य लीन ऋरोजन लाली। दीपक पे घर कॉच हरी निशि किससभीर सरोन की टाली। हेर हरी ऋमधी ऋपटें गट शकर जाय मिले वनमाली, हत्त्व लरावन कोजो नहीं किम कारण कौन निकाली ईं जाली।

होट रही सलिया लिख लालन राकर कम्युक लाल ब्हाली, भैंद गिरी कुच पें एक कॉक मनोरान देन लगी तिय गाली। गाल बजें चर व्यालिन के इत व्याल-पुषाल प्रवायदि वाली, कीव्रक हुतू नहीं तो कहो किम कारण कीय निकाली है जाली।

हिट्टन म घरा दन नदी निरखे वृप भाउसुवा वनमाला, पेख इहार सहोदर को दिरस्यवद कृष्ण बने तब काली र पूजत भावज शांक समीति तिहारि सबन्सु फिरें सुन बाली, भीतर भोंपन कोजो नहीं किम कारणकोन निकासी हैं जाली।

सुरित नयी मिन जोधन-यारि शरीर तहाग मिटी हरियाली, शुक्र चेतन कन्त मिना फस कुक्त कीर्रात राज मराली। को कल हस उद्दाय दियों कहि रेखल काल कराल दुचाली। सो जब जो अस गुज्ज हो किम कारण कीन निकाली है जाली।

["जिस कारण काँव निकाली है जाली", यह समस्या फतेहराद स प्रकाशित होन "पाले "काँव-य जिप्तकार" क सम्पादक स्वरू औ पठ पुरद्गताल रामाँ की ओर से दी गई थी। आठ सौ से आध्यक कवियों ने इसकी पूर्तिर्था की। जनमें शंक्रकों की व्यशुक्त पुर्वियों संकों श्रीक्ष सिद्ध हुई। इस परीचक सामाजि क समाजित थे श्रीमान राजा जन्मणिसह जी]

## शंहर-सर्वस्व

'प्राण वियोगि'ने के न छुड़ाये'

दामिनि भानु एशानु वियोग हुवाशन में पनरें न जुड़ाये, श्रोराम श्रोमुन के निवि में मुनि चुम्मन मान घटाय बुड़ाये। भीर घराधत हूं घड़के उर ह्यासन सर्व समीर चड़ाये, श्रोकर या दुरर दाक्या ने पर प्राया वियोगिनि क न हुड़ाये।

'माल लियो लिपि को सक टार'

8

शंकर देशन को सिरताज अधोमुख आज विना अधिकार, है पर दास न मोद-विलास वरा-यन पास न त्रास अपार। श्रीहत अङ्ग न गौरव सङ्ग दुर्या जिब अङ्ग मर्रे मन मार, हा, बन मारवकी विगरी विधि भाल लिखी लिपि की सफटार।

देह घरेन बरेन मरे जग गाज करे जास कीन विचार, सीस बतारि गमार प्रधाहर चार पजारि करे मति छार। प्राप्त हरें नर-मानर, मालु कपालन में विधि केस निहार, मॉचिन सॉचीह ब्यॉच दशानन भाज लिसी लिपि को सक टार।

### फीरति ज्ञाकी?

१

मोहन सो मिल रोलव होनी, रंग-प्रश्ची पुपमानु-किशोरी। वीर परागर को विष वाकी, चाह करे रवि कीरवि लाकी।

3

मोदःसुचा धरसावति है दरसावति है परुवा प्रतिभा की. भूषण भूषित हन्दन में इति गराति है रसरमानि कथा की। कोमकता भय खुद्ध इटा यह वा कवि शंकर की कविचा की. र राज करे कविराजन की करणो घरणी पर कीरति जाकी।

## 'घीर घरेना'

## 8

जादि अशोक बनावित हैं सम शंकर सो तक शोक हरे ना, भीर निशायर नारिन की करि कोष धनो दुरर देव टरे ना। जी तन प्राण यरे विरद्वानल में पर जीवन हाय जरे ना, है रघुवीर, अधीर भयों अब तो सन ख्याङुक्त धीर चरेना।

#### ঽ

रांकर नाहि तथार भिले घन बातन ते कहु काज सरे ना, हारि दियं दिन-राति अनेक उपाय करें पर पेट भरे ना। रोटिन को रिरियात फिरे कितह दुस्तियान की दार गरे ना, भारत के हतभागिन को दल दोन भयी अब धीर धरे ना।

### 'पामर पंच कहा ये'

धोम लदे ह्य हाथिन पं स्तर खात खड़े नित जात खुलाये, धन्यन में स्नाराज पड़े शठ स्वार स्वतन्त्र इतारत पाये। मान-सरोवर में शिहरें वक शंकर भार मराल बहाये, मान पटो गुरु लोगन को जग वचक पानर पंच कहाये।

## 'सविता गहि भूमि पे बारिको है'

भरियो है समुद्र को शन्युक में श्रिति को श्रिमुनी पर धारियो है, बिधनो है मुखाल सों भक्त करी जुही फूल सों शैल विदारियो है। गनियो है भक्तूरन को कविशंकर रेशा सों बेल निकारियो है, कविता समक्ताइयो मुद्दन को सविवा गहि भूमि पे डारियो है।

#### 'कपटी सन की'

लघुतापकड़ी जड़ भक्ष बनालब ज्यापक शंकर चेतन को, वह बोचिवालक क्यों नकड़ी मझनी जल छोड़ चलीबन को। अपमान करें गुरमंडल काधन से बढ़ियासमक्षेपन को, धम केवराजो मितिहीन हुआ क्षत्र रोक सके कपटी सन को।

## शहर-सबेस्व ]

### 'हाथ पसार अकेके'

पालत हो जननी जन के फिर यालक-प्रयक्त में मिल रोले, भोग-विज्ञास किये घन के वल, धांग-प्रमोड़ धने ट ट पेले। घर जरा श्राधमा श्रम्तको जय हा, न रहे सुग्र, संकट मेजे। शंकर श्राज गए सपको तक हे हरि हाथ पसार श्रमेले।

## 'यायो अरेलो अरेलो सिघायो'

रोबद मार, पिता, पिता, दृहिता, सुत, सित कोनाहत हायो, सोमार वॉप मसान में साथ थिता चुन फोर कपार जरायों। फूर्ट-पतार गये सब नेह जुदुन्य में पकड़ काम न कायो, प्रोतिक सोची ब से के चलो कछ जायों आहेनो खहेलों सिपायों।

#### 'ताक्रमि तेरी'

साथ बली रसराज महा मट पारस की छिन रेन पनेरी। धार प्रसुन शासन शायक भीर पुत्रा-पुत्रतीन की पेरो। फूँक रह्यो विधवान्तल को एन की अन्तरीति की धाम वारेरी, भूस गयो गविनायक शकर तीमरे चच्च की वाकनि वेरो।

### 'अप्रला अवली अवलोकति हैं'

जिन वैदिक पीरन की चितवों उलटी सिंत की गति रोकृति हैं। टुकरायति हैं ठिगियायन को कुषिषार की यीठ न ठोकिति हैं। सम को ग्रामकर्म सिस्टायति हैं हठ का हुरदंग हटोकित हैं, उनकी बरदा विधि को विध्या अपला अपलों खरलोकित हैं।

## 'सव वारे गुलावी भवे'

रजनी सुद्ध शंकर भीग चुकी भगवान निशावित वे ध्रयए, भ्यति भीरत भारत मरतानुष भी रस्त ऐक विकासक स्थार मध्य विकसे श्रर्रावन्द मिले चकई-चक्का सुरिकाय कुमीद गए, रवि की ह्यवि काच द्विपावनको हिटकीसबतारे गुलावी भए।

## 'मूरित ही मुसकानी'

मूलि गई सुधि राम को देख ठगी-सो सहेलिन जानकी जानी, रयामल गौर किशोर दिखाय वहोर समें में पुनाई भवानी ! शङ्कर वित्र सम्बी हँसती सिय को सुत्ररी प्रतिमा में दिखानी, माल खसी हरि हेर सखी र्जीख जान के मूरति ही सुसकानी।

## 'बाइ करें मत मेरी'

धामम बेर-पुराण पढे सद प्रत्यन भाहि रहे ६वि तेरी, शङ्कर-सेवक म्याय-निवेश महात्रन सम्पति पाय बनेरी। जीत सुरासुर लोकन में कल कीरित की करत्वि बखेरी, हा.रशक्षठ मिशावर भारा-विद्यायक बाह करें मत मेरी।

#### 'नव स्थाग नहीरी'

एक महा कर व्यापस में यदि वेरिन के दल सों त बरोगे, तो सब फाल स्वतन्त्र सुपी जगतीवत पे नित राज्य करोगे। शङ्कर साहस पौरण क पत्र जो रण में जुट जुक्त मरोगे, तो प्रमुक्त्य भये समको अवसागर सों तन त्याग तरोगे।

### 'भगपुर भलाई'

'बाद विवाद विसार महावि धार पसार सनेह सागई, वैदिह पद्धति को बपनाकर योग विद्येत रही भव माई। मिद्ध बनो हाम साधन के बल पाय विद्युद्ध विवेक बहाई, राकर है जग-तीवन का कहा मित्र करो। मरपूर भकाई।

#### 'मन का'

ह्यभ नाम बना विधि के पितु से मिल बाइन शकर की धन का, पहले पद का रम पी न छका चिन भूंग कही किम सञ्ज्ञन का। समने निल भेंट पक्षार जुका यश सरिम गौरंस जीवन का, वह पद्म प्रमाद प्रमुप्त हुआ अब सिंह स्वागत चना मन का। | यह सर्वेया पद्मसिंह नाम का गोतक है।

## शहर-सर्वस्य ]

## 'डन्मवि यों करिये कविवा की'

मारिक हीत उचायि मिटी अपने तन में अपनी हिनि तो की, रांतर पेयार तत्व यही तक्वितत मिश्रित आकृति ता की। में अनवरा, अनारि, अनन्त असरह, अनन्य करूँ मयका की, जोव दशा तत्र बहा मयो कवि उन्नति यों करिए कविता ही।

## 'यो अपनी-अपनी वक्त ताने'

चेतन दो चाज एक बाजा जड़ विश्व वने भिल वेश बाराने, सत्य कहे शिष को, भव को अस-रूप खनन्य उपासक जाने। सिद्ध सनावन संस्तृति हैं बस बद्धा निर्श्वस्वाद न माने, शंकर गैल गाह किसकी संघ वों खपनी-खपनी तक ताने।

## 'जगदुम्नति चाइन हारे'

उपहेरा यथाबिथ थोट रहे निगमागम की खबगाहत हारे, सुख दान करे, पर दुःस हरें प्रख्याल सुनीति निवाहत हारें। हिट्हें बहुं खोर सहुत्यम की रस दुर्गति की कर दाहत हारें। कृषि रांकर सेवक हैं सबके, सुकृती अगदुन्नति चाहत हारें।

# उद्वोधन

#### 8

साप रही शिशुरा जबलों तवलों शिशु-मण्डल में मिल रोले, जीवन जागत ही पुरम्भोगन में मन के सब साघन मेले। हाय, जरा अब आय पढ़ी रस मंग मयी दुख दावण फोरे, शंहर आज समाज विसार चले हम हाथ पसार सब्ले ।

होड़ भयानक भोगन को वन में वस फूनफली फल रागे, कम्म सुधार अहावत चार निशंक समोद समाधि लगाते। या विधि होकर को व्यक्ताय सनाथ कहाय सरा सुख पाते, सो गुम कौसुर बीत गयों अब तो हम हाय पले पहताते। 4

दोंग ब्यनेक रचे हमने गुरु लोगन की सरियाद विगो?, या छत्त के वल की प्रभुता पर श'कर बेदन की विधि रोई। गेल गही जुलवोरन की सब ब्यायु विसासिन में मिल टोई, मीत गये दिन जीवन के ब्यव साथ पत्ने श्रम बीर न कोई।

दास यने लघु लोगन के पर सेवक शांकर के न कहाये, लालच के यस लेख लिखे कविना कर कूरन के गुंख गाये। हुवत हैं भवसागर में अब औरन के वहु काम न जाये, केवल पाप कमण्य चले हम जोवन क फल चार न पाये।

परिवत्तराज बने इस श कर सूबन में सिख सार गयोड़े, भोग-बिलास बसे अन में निगमागम के वत-बन्धन तोड़े। रंक नरेश निशक ठगे सब इंगन के रस-रग निषीड़े, इसन मधी खब जीवन की तन त्याग बले पर पाप न होड़े।

बन्धन-प्रक्ति हुक्कन मार्दि तिथा हुप्त-बारि भंगे भवसागर, संस्तृति-पक्र तरंगन में पढ़ तैरत-पृक्त जीव चराचर। धर्म-जहाज महाव्रत केयट स्रवित झान सहायक जा पर, रा'कर साधु तरो चढ़ि तायर बार करी जिन बार-जरावर।

संविवसील सुधी सुकृती नर शंकर का धूब ध्यान घरेंगे, दूषित बर-विरोध शिटाकर नित्य सुवेश प्रवार करेंगे। सन्त्र समाज समुन्ति के पढ़ भारत में बल भद्र भरेंगे, तारक क्षीवन बीहित पै बढ़ समृति-सागर शीम वरेंगे।

साहस राखि सुकर्म करो नित बाौरन को अपकार न कोजे, नीति पसार श्रनीति बिसार सदा सब को सुरा दे यश लीजे। मान भर्लो गुरुलोगन की सिख शंकर अंग सुधारस पोजे, स्वारथ साधि जियो जग में परमारथ के दिव प्रायह पीजे।

## श्रेट्रेर-सर्वस्व

जब तू अपनी करनी-चरनी शुभ साधन भारत सौ भरि .ई. चढि चावर शकर देवट के दिंग धर्म धरोहरि को धरि है। प्रनि गैल गई उपकारिन की वय सस्रवि-सागर सी तिर है. श्यामंग्र जीवन के दिन बीव गये पर बीख कहा करि है।

बन्धन चेलि बढावति हे सदादा समग्दी मत सम्पत्ति फीकी. जीवन पै तज वैर द्यादर जान महीपिध जीवन पी भी। है सब के सरा में अपनी सुख सिद्ध बहाबत है सबही की, सोक-प्रयन्ध विगाड न शंकर या तम में करनी कर नीकी।

तन त्याग प्रयाण किये साने न टिके गतिशील गृही न बनी. धर मृत्य-मह)सुर ने पटके कृषले इल रक वर्षे न घती। भव-सागर को न सर जह वे जिनकी करनी विगर्दा, न बती. दिन भेद सिलं प्रभ शहर से प्रतिभा विरत्ते वृथ पाय धनी।

हम दीन दरिद्र हवाशन में दिन-राव पड़े दहते रहते हैं. बिन मेल विशेष-महानद में मन-शोहित-से बहते रहते हैं। कवि शंकर फाल-एस।सन की फटकार कड़ी सहवे रहते हैं. पर भारत के गत गारव की अनुमृत कथा कहते रहते हैं।

इस मानसरोवर से अपनी उस पोध्यर का न मिलान करेंगे, पिक, चातक, कीर, चकीर, शिखी सबका प्रव वी व्यपमान करेंगे। कवि शंकर कार, राचान। छही छल को अति श्रादर-दान करेंगे, वक राजमराल बने पर हा, जल त्याग न गोरस पान करेंगे ।

# ब्रह्म-ज्योति

5

च्योति श्रासण्ड निरंजन की सरपूर प्रशस्त प्रकाश रही है। दिन्य छटा निरखी जिसने उपने दुविधा भ्रम की न गही है। सिद्ध पिलोक बरान रहे सबने छवि एक श्रानय कही है, तू कर योग निहार जुका जब शकर जीवनमुक्त मही है।

व्यवतों न चले उस पद्धांत ये जिसमें जवशील विभीत गये, यह ब्याज ब्यानक सुक्त पढ़ी भ्रम के दिन वावक बीत गये। प्रभु शंकर की सुधि साथ लगी मुख्य मोड़ हठी विपरीत गये। चलते-चलते हम हार गये पर पाय समोरय जीत गये।

व जिसने सब लोक रचे सबको उपजाय, बढ़ाय विनाश करे, सबका प्रमु साथ रहे सबके सब में अरपूर प्रकाश करे, सब श्रीस्थर एश्य दुरें दरसें सबका सब हीर विकाश करे। यह शंकर मित्र डित सबका सब दःश हरे न हवाश करे।

ષ્ટ

काल प्रपंच पसार बने, कुलनीरेल का बर फाइ रहा है, मानव-मरक्त में मिल दाहक दानव दुष्ट दहाइ रहा है। जावि-समुन्नति की जद को कर घोर सुकर्म उखाइ रहा है, भूत गया प्रभु रांकर को जह जीवन-जन्म बिगाइ रहा है।

सभ्य समागम के प्रतिकृत न मृद भयानक चाल चला कर, धंचक, बान बिसार बुरी रच दंभ किसी वुल को न छला कर। देख विमूति महाजन की पह शोक हुसाशन में न जलाकर, शंकर को मज रे ध्रम को तज रे मच का भरपूर मलाकर। Ę

भाग बभी वन माहि तरा ध्ववती सित वंश विलोक लडी रे, पाल पत्ने गुरु लोगन की गहि बेंदिक धर्म्म व्यवस्म तत्रो रे। होह परो हनके हथियार महा सुरत साथक साल सजी रे, श्वास रहे जश्ली तथलीं प्रभु संकर को घर ध्यान भजी रे।

कर कोप जरा मन मार जुर्का बलहीन सरोग कलेवर है, परिवार पना पन पान नहीं मुज भग्न हरिष्ट्र-मरा पर है। सब ठोर न त्राहर मन मिले मिलता अपमान अनावर है, सुम्म दीन श्रहिक्चन की सुधिले सुदाई प्रभ्र तू वदि राहर है।

# पट्वदी छन्द

#### 'विस्तारिये'

भेज-भेज कर कार्ड वात सनकानी कहिये, सब से कविता-तेता यथोषित लेत रहिये। रचना प्रेपक अक्त मदक का मुख्ड मुकार्दे, रांकर धरार्चे दाम आक-प्रदूत्त जुकारे। बन रयाति-तोलुपे को कभी धन देना न यिचारिये, इस भौति य-संचालको, यश चमोल विस्तारिये।

'सुमति शारदा सिद्ध हो'

राकर शुद्ध विश्व वृद्धि सुविचार अचारे, सुन्दर वेह पवित्र किया कर वक्ष विस्तारे, सुम्पनसृद्धि-स्वपन्न विवास-विभृति अगारे, लच्यश्रितस्व असन्त प्रशंसा सुराय पदारे। इल-भूराख गौरव देश का दान-बीर सुप्रसिद्ध हो, द्धमन्तिन्तक घटा-प्रजेश का सुप्तिव सास्ता सिद्ध हो।

# 'बरसात मैंग

डमिह-अमिह घहरात घने घन घिर-धिर आहे, होइत द्विति पर छनि छटान छिन-छिन छिन छाये हाये। धोरे पूसर घूम घार सम रयाग सहाये, मंमा भोकन मूसि-मूमि गुलि-गुकि मर हाये। इस ताप न खातप में रहा। पातक बहुत न बात में, सब जगतीवल सीवल भयो शंकर या चरसात में ह

हम मन्त्र भरना भरत भिली-भीगुर भिगारे, पल पल है प्यारे पियहा पिछ पीयु प्रश्नरें । विहस्त बिश्दी चार-चार बारिन में बोलें, स्वापारे युद्ध गुरुग मिलिन्दगण गुंजत बोलें। कस कुनत कल रब कोलिला शंकर मुख सरसाव में, मधुरी ध्विन कानन में मुखा बरसाविष बरसात में।

फूलं-रूल तक्ष्यं ज पति फलादीन फलाये, फूले पिमफूले फूले फिर फूलन छाये । पत्तक कोटा लेल कुष्ट मूलत पतान के, डीर-कीर लागे सकरन कही सिलत सकल संभाव में, जा-जीवन के । जान की साम के । सिमल सकल संभाव में, जा-जीवन को जीवन अयो बन बिनोद करसात में ।

षरसें घारा धार मेघ मारु के मारे, दामिन करवि चिलास हुरे दिनकर, राशि, सारे। चर्म के कायर, कोल, तद्दाग, नदी, नद नारे, तमको विभिर-प्रवाप भये जल-यल सक कारे। चक्रवा, चक्वी, केरल कमल भेद करें दिन-रात में, घर-ग्रहर दीरात नाहिं कहु, विन प्रकाश बरसात में। चारिद बारि मगार-त्रगार मने रसगेते, स्पन लागी कीच कचाकच टे दित यीते। फूते चहुँ दिश कींस फर्ती पेती पेतन में, क्रांत परमानन्द चन्द चमका त्रिनुवन में। स्वत कमा मुस्सा शरद की बिशु विकास कदरात में, ह अनु कम्या ने कन्या जनीया चलती बरसात में।

'शिचित सकत समाज हो'

दोकर अगदापार विशुद्ध वियेक जगादे,

उममे उच्च दिचार मोह अग-मूल मगादे।

श्रांक मसार सुकमें सहुम्मित को अपनाये,

पकड़े वेदिकपमें जादि जीवन-फल पाये।

उपोग शिल्प क्यापार में मारत गुए गए। यज हो,

विया शिक्षण संबार से शिक्षत सकल समाज हो।

## 'जमी रहे'

हल के पूजी वाय वेंद की करो बड़ाई, स्वारण की व्यवनाय तजी परमारय माई। नाक मेन की काट मेल की मूंक वसारो, धीरल को घरि पीर घड़ायड़ जूते मारो। दिन-रात कुट के रोत में कड़ की जी वार्गी रहें। इटबाद कीट पर कीप की शंहर बोप लगी रहें।

'मूनत को भिन्नु क करें'
पिन्नि गति जारे ब्योस समुद्र सुखावत होने,
दक्क नारिन की ठोस पोल मग्दन की खोले।
सुक्रियन की दें मान कवित को तोल पटायें,
द्वार उन्हों तान होती हुठ न हट ये।
उपताव विदेशन के हर सकट मारक में मार,
सिरवाव मिरतारिन के घरे मुखन को भिन्नुक करे।

## **[ स**मस्या-पूर्वियाँ

## हा न किसी विधि से यचैं

एक खनादि खनन्त अनासय ग्रंगलराशीः धनम सञ्चिदानन्द विश्वव्यापक खिनाशी। सकत शिक्त-सम्मन्त, सनासन वेद बरानेः अभित बोध बारीश सुक्त शंकर जग जाते। हे नाथ, खकारण आपने क्यों करात रूपक रचेः, हम बाले कर्म-प्रवाह में हा, न किसी विधि से यथे।

## 'बरखों में रस दीजिए'

को भव-भोग विसार सुयोग प्रसार रहे हैं। मैट विकल्प विकार निर्माक पुकार रहे हैं। परमोदार विचार प्रसंग प्रचार रहे हैं, सबको सींप सुधार अनय उद्धार रहे हैं। उन गोंपीओ महागज़ के शकर दर्गन कीजिए, श्री खएड दिन्द-समाज के बरखों में राग दीजिए।

### 'जीवन-ज्योति जगी रहे'

शुद्ध कोघ चपनाथ विश्व-वल्लम बलवारे, चौरफ-मभुता पाय प्रमल्स प्रताप प्रसारे । शुप्त सकृद्धि-सम्बन्ध बहु त्री शुक्ष भोगी, परमोद्यार प्रसान रहे थिय प्रयोगी। हा, उत्पात वृहदुत्कपं की सुपमा साथ सभी रहे, हे शुक्र मारतवर्ष की जीवन-क्योंपि सभी रहे।

#### 'संसार में'

केराव, तुलसी, सूर श्रादि यदि जीवित होते, तो हम सबसे दर वॅठ कर श्रादर स्रोते। तुकियों में कवि-थोक न नाम लिया सकता है, शंकर-सा टरपोक न दर्प दिया सकता है।

हम तुक्तइराज कहा रहे वदुकों की भरमार में, गढ़ भीत गितक्तइ गा रहे सुबुध आर्यसंसार में। 'देशमहिः-भाजन यने'

वेमनस्य कर दूर परस्वर प्रेम बसारें, दिन्य मान भरपूर मुमति महिमा निस्तारें। कर्म करें श्रति शुद्ध सनातन्त्रमें प्रचारें, हा मित्र धावरद्ध धशुद्ध विलास विसारें। इडवार मोह-माचा तर्जे हास आयोगति को हमें, महहारी शंघर को मर्जे देशमिक-माजन धने।

'भूल न हिविधा दूर हो'

रांकर महा विद्युद्ध जिमे सुनि जान रहे हैं, पर, निहान विद्युद्ध न उसकी मान रहे हैं। बाद-विदाद पसार पद्ध-प्रविच्च लहाये, सिद्ध सकार-कार न होनी दल कर पाये। श्रविकत्व श्वयम्भू एक में क्या स्वभाव भरपूर है, यदि हां, तो विद्य-विद्येक में भूल न द्विविद्या दूर है।

#### 'কদিৰতা'

सर्व शासि-सम्पन्न सर्वसंघात एक तू, जह-तेवन्य पिशिष्ट रूप घारे अनेक तू। तूरी अधितायार धार संज्ञुति-सागर की, सत्ता तुरी प्रदेश विधाता हरी रांकर की। कुषते जीव-समृह की तू यनि प्रवल ज्ञासिनका, त्यों सकल असंगल नाश कर कित-स्ववत के अम्बिका।

'सुर-सरिवा दारन चलो'

राम रकायसु पाव लाय जल पाय पराारे, कर पादीदक पान पितर व्यवने रद्वारे। सेवक-स्वामि चिलास देरा उद्यमे सुर सारे, धन्य चन्य बहु बार पुष्प बरसाय पुकारे। कवि संकर केवटराज के हाथ लग्गो अवसर अले, मवसागर (जारनहार को युर-सारीला वारन चले।

## 'कवि कोविद मिलते रहें'

शकर प्रेम प्रधान गान श्रातिगण गुखारे, कृति कोयल माधुर्य धार चहुँ श्रीर पुकारे। गय-प्य तरु ठुक्त-रुख नवरस सञ्चार, कोगल शन्द सदये दिन्य भूपण दल धारे। सन्पादित येदिक धर्म के लेय-रुप्प रितन्ते रहें, साहित्य-विलास-यसन्द से किय-कोविद मिलते रहें।

## 'भंगलमूल हो'

जीवन जनम सुधार प्रीति रस-रीति सिखाये,
प्रतिमा प्रयय पसार समीद सुन्दय (दरावे।
पूल फले परिवार मनीरथ सिद्ध कहावे,
कर सबका सत्वार सुध्या का स्रोत बहाव
स्वादशं सुकर्म-समृद्ध का सन्य भाव अनुकूत हो,
यो पीरव बिन प्रत्यूह का शंवर मगक्सृत हो ।

#### 'छूत श्रद्धत क्यो'

समम्म घर्म का मर्म प्रेम भरपूर पसारी, करते रही सुकम जाति पर जीवन वारी। आपस में कर मेल भूल-भन भेद भगादी, हिल मिल ऐते होरेल सुक्रित काश्मीत जगादी। हितकारी शंकर को भजी कहते हैं, गुरु लोग था, मत शुद्ध एकता की तजी पकड़ी कृत कक्कत न्यी।

#### 'संसार में

हिल मिल भैंसा, बैल, कॅट, रान्चर, हय, हाथी,
पकदो और न योल बनी रार-वृत्त के साथी।
यदि प्रजेश को भूल प्रजा बिलाइम न देगी,
तो थिथि के प्रतिकृत नारा अपना कर लेगी।
जो हुकुम, सिंह का मानते विचरें वे पशु हार में,
हा, हेकु सोज न जानते शकर मुख संसार में।

'भक्त न शहर के रहे'

पत्य लीक्ष्-श्राभशम धर्म घरणे पर खाया, भारत का पर नाम हिन्द इसलाम नहाया। इसने भी सदुदार चवल हिन्दूपन धारा, अपना किया सुधार श्रीनप्ट विभाद विसारा। हम हिन्दू दिन्दी योलंज अभाषा के गुख गहे, जबता की सोली सोलंह, भक्ष न शुक्त ह रहें।

'बन्नति काय-कुल-र्राव करत'

राज्द अर्थ, सन्वन्ध युक्त आपा विशाल धल, शक्ति-सरोघर गय-वय-प्यमा विशुद्ध जल । आशय-मृल भवन्य नाल अपया-मुन्दर हक, शंकर नवरस-मृल भन्न मक्कर-प्रभोद फन । परिद्वि पराग हक-इक सुदिव रसिक स्ट्रांम्यस गुंजरव, नित या साहित्य-सरोज वी एन्निज विश्व-हुल-पांब करत ।

'भज श'कर भरतार को'

सुस्र भोगे भरपूर अभावर वामदेव को, रहती है कब दूर त्याग रित कामदेव को। प्रेमभक्ति व्यवनाय बनी सिय शक्ति राम की, कत्ति प्रिया कहाय रिक्तिया सिक राम की। यो सभवा धर्म-प्रवारिणी तब दुक्कह बुल जार की, है कविदा मेंगलकोरिणी मज शंकर भरवार की।

'मारत-पूत है'

संपितरोंल विशुद्ध ब्रह्मचारो शुभकारी, बेंदिक धर्म धुराँग्र पीर योधा यलपारी। संबक दोन बिराफ इन्द बाता ब्युदारी, सन्बन बन्धु मुक्लक शोष्ट बाबा स्वदारी। संबग्न सत्व संकल्प सी रामपन्त्र की स्व है। विष्याव धीरा-मुल-केशरी शक्कर मारत-पुत्त है।

#### 'वा गहे'

धारे सुमन सुगन्य दीन गुन्हर को बिरना, शङ्कर मान गुलाव गिरे गोवर को किरना। लपके कीटिह जान जपा भूषण भीरन को, गुवरीला रसपान करे पीके फुलान को। इन दीउन की बरसाव-भर ज्लही श्रेम-सता रहे, पट सुख जात है, श्रार में एक न डार पता रहे।

## 'नहि भेद विचार है'

शिगुता को तम तोप ज्योति जीवन की जागी, मार मार की राय लगा ली लाज न भागी। लालहि लांख चनराय मनायो मन चतुरागो, पन लाग की जाग गुफी सकुषी उर लागी। फिर भाष न भायो भेद को भई भायते की सगी, कविशंकर पाय सुद्दान-सुरा भोग सुषारस में पगी।

[स्वकीया, उत्तमा, सध्यसा, अध्यसा, सुग्या, खज्ञात यौर्वना, सुग्या ज्ञात यौवना, नवोडा, निम्नम्य नवोडा, सम्या प्रौड्,रतिप्रीता, खानस्य सम्यादिता ये सारो बारी एक ही छत्व में सर्दी हैं; तथा घोरा, खघीरा और घोरा आदि मेरी को निश्तर में सुधिव किया है। किस्टा खमाव रूप से प्रकट हैं। 'शंकर']

#### 'जीवन-ज्योति जगाइये'

रांकर बिहक्षिक्षे घार श्त-पन्थ विसारो, मुख्य मान गुम कमें सुमति महिमा विस्तारो । पुरप्य-मताप प्रसार पाप को पटक पक्षाहो, करिये सर्वभुखार न श्तिक की बाव विगाहो । भारतमाता की रयाजि में हा लघुना न लगाइये । इतन्दीरो मरती जाति में जीवन-श्योवि जगाइये ।

### [ समस्या-पृतियाँ

'टाहरू पठ खरें सगी'

समें नाबर-भील, तहाग-नदी, नद-नारे, सौते सागरशीन वरे कुरमे वन मार्। भूमि भई भूनि बानु दसी दिस ज्वाला जाशी. शहर सोवलवा न रही जाने दिव मागी। सम जी उन को घरि आ नि में हाण, अचेत वर लगी. यह स्रोरस पत निवाय की दाहक नेठ जर सगी।

'शङ्कर घनु दमनीय र्चा'

विशाधर गत्धर्य नाग-तर किन्तर सहरू, वैठे बात विगार देव-दानव हिय हार। दूरि भयो उत्साह वडी चट्ट स्रोर रदाशी. सोच कर रनिवास निर्दे क्याउल प्रायसी। यह दिल दशा योले जनप आस ननी सर सीच की. कल कौरित है मेरी सुता शहर धनु दमनीय की।

'लाल की'

शकर सकवि किरीन गिरो कविता के शिर की हा, दीपक वृक्ति गयो भारती क मन्दिर को। नाहिं चले साहित्य नागरी की कटि दुनी, साहस मयाँ इताश श्रीखि उन्नति की फरी। जह भारत पे रिस गीञ्जरी परी जुजाली कांश्त की रुचि सन की मन में शिरदी रिमक मनोहर लाल की'। िरसिवनित्र<sup>2</sup>-सम्पादक प० मनोहरलाल मिश्र के देहावसान पर यह पति की गरी थी। सन्पार्टी

कवि कीर्तन

सुन्दर शब्द प्रयोग मनोहर मान रसीले, दूपण-हीन प्रशस्त पद्य मूपल भडकीले। त्रिय प्रसादता पाय भर्म महिमा दरसावे. रसिकी पर कातन्द सुधा शीहर बरसावे। जिनके द्वारा इस भातिकी परम शुद्ध कविना कडे, उन कविराजों का लोक में सुगन्न सदा शक्र बढ़े।

## कविता-कीर्तन

१ श्रीकवि-सस्टल को महेश मंगलमय गाउँ,

क्षान्य परिष्यु के भिर्मुप की विद्यु का हो।
पूर्वाह पूरक-रुख शुद्ध साधन सविवा की,
शंकर खादर सान मिले मुद्री किवता की।
खिवेशन मंहि गुढ़ीन की यश प्रकाश पूरण करे
शुज भहि-भांनि के भारती भारत-भापा में भरे।

खाराग श्रम्यर कोढ़ि कालोंकिक सूपण धारे, इन्ह इन्हें को या सरस करत्ति बनारे। मधुर सनीहर साव-गरे रूपक दरसावे, रिकंकन के उर गॉहि रसीलों रस बरसावे। उसभी असीम खानन्दमण मुक्ति कथा बोंबिंठ रहे, कृषि-मध्यल में कृषिवा-नदी निश्चिसर साचित रहे।

## गुरु-ज्ञानामृत

मानव-धर्म प्रचार बढ़े बैदिक जीवन से, सम की जगदुद्धार सुधारे साधन-धन से। सामाजिक ज्यवहार पुष्ट ही सुकृतीतन से, कृतने क्षत्र प्रसार धनन के द्वारा धन से।

चर धार दया-खानन्द में गुरु-ब्रामास्व पीक्षिये, श्री शांकर करुणाकन्द से मेल निरन्तर कीजिये।

### पवित्र जीवन

विद्या पड़ हर बुद्ध बनो बेंदिक जीवन से, सप में होकर शुद्ध पसारों प्रभन्कपन से। फनते रही सुनर्भ बीर बलावारी तन से, सत्य सनातनवर्भ न पटने पाने मन से। शंकर थोग प्रयोग का सामाधिक रस पीजिये, हितहारी लोकिक मोगका त्याग यथोचित कीजिये।

#### ञ्जीवन-महत्त्व

मृतिया वैदिक सिद्ध किये जन जान रहे हैं, परमोदार प्रसिद्ध महामित मान रहे हैं। जिसमे जन्म मुसार सुकृति का स्तीव रहाया, कर सद्धीप परा याधिप धीर कहाया। यो जीवन-काल बिवा रहा जनता के उपकार में, रेशंकर, धोल उसे कहा किसने लघु संसार में।

## स्वराज्य-स्वाधीनवा

शंकर में म पसार सुमति की ज्योवि लगादी, वैर-विरोध विसार क्षयोगित सार भगादी। छोड़ कुपन्य ब्यम्क एक पद्धति व्यवताती, क्षर हिंच पर टेक सुरक्षित राष्ट्र बनाली। कर दुर दुईशा-दीनता मारत किर डेंचा बहु, सुस्त दे रहराज्य-साधीनता विषा-कल-वैमय कहे।

## गीर-स्याम-संग्राम

यह स्रोर विष योर गाल रहावल के बाउँ, सदय दूसरी स्रोर मुख्य मुद्ध सद्गुख गाज । परु योक सज्जन्याय निर्दोठ स्परीति पसारे, प्रतिटोशी-दल हाथ धर्म पर जीवन चारे। रिष्ठ रह त्रिश्ली वाम का संकर मुद्ध सञ्चार है, इस गीर-एथाम-धामाय का इंट्ट विगाह-सुधार है।

#### प्रतिमा

रांकर, जिसका नाम सुकदि का यश पिरवारे, ष्याना-भिष्ठला यखें तरिष्य का वेज पमारे । अन्तिम स्पष्टर दिन्य इटा छवि को दरसाये, द्विमुजन में शानन्द शीन निधि में बरसाये । जो पक गुला पर तोलवी गडु चौर महाराज को, इस प्रविभा को पूजा करे सरय-सुनोध, स्माज को।

#### विरव-रचना

प्रकटे मौतिक लोक मेघ तक्षिता प्रह् तारे, मील, नदी, नदः सिन्धु, देशः चन,भूषर मारे। तन स्वेदम, चद्दिभय्ज, चरायुज खरव्ज सारे, खमित क्रमोककार चराचर जीव निद्धारे। मय द्रव्यों के खित योग से उपजा सब संसार है, इस खरिथर के क्रस्तित्व का शंकर तू करतार है।

# विमल विवेक

मक्टे शन्त, स्वर्ध, रूप, रस, गन्य, घार तू, सर्व, सर्वर्धपात, का, माइव, धनिन, खाद, पू, । शुद्ध-सिंध्यतनन्द्र, विरा-ज्यापक, बहुरंगी, मन, दिगात्मा, काल, सत्य, रज, तम का संगी। हे कहितीय तू एक ही क्षवियक, यह बाके में, यों पाया शंकर को तुही शंकर विभन्न विवेक में।

# ञ्चालसी-निरूपण

श्रास्तिक श्राल्सी एक श्रानि श्रान्त श्रान्तमय मंगलराशी। शुद्ध सिञ्चदानद विद्युक्त्यापक श्रांदिनाशी। सर्व शक्ति-सम्पन्न सनादन वेद धराते, महा-गीथ-शारिव विद्युक्त शंकर ज्ञान जाने। करतार, श्रकारख श्राप्ये च्यों कराल कौतुक रणे, हम डारे कर्म-प्रवाह में हाय, नकाह विविधये।

## विशुद्ध श्रान्तसी

चपजाये कर में असीम आनन्द उदासी, आंदन में अंगड़ावि नींद गंगज महिमान्सी। केलि करें करत्वि कथा केवल धातन में, मूल-भरी भरपूर केट उत्तसाइ न मन में। नित पतारा पे पोंट्रे ग्हें एक मरीसे राम के, कवि शंकर साहसदीन हम और नंकाहू काम के।

## शङ्कर-सर्वस्य ]

## घर्मध्यज आससी

ब्हीरन के अपकार बिना धन हाथ न सावे, ऐसे अनमल-भावन की फिर कीन कमावे। लोभी सन्बत्ति पाय पाए की पूँजी जोरे, पे संतोप-नेकेल नाहि अपन्त्रीय वटोरें। पे संतोप-नेकेल नाहि अपन्त्रीय वटोरें। वर स्थाप पातकी अन्त को नरकन में भर जायेंगे, सुध क्सेंद्रीन हमन्त्रे ग्रुट सुखागर तर जायेंगे।

### कुमीद-श्राससी

ष्ठन को चकनापूर करे रोती सुरा-मृती, सेवा बिप की चेल पीर उपबावे दूनी। दुरा दे उन्मति के शिर पे वाण्यिय पदाये, पर हो उद्यम-राज ज्याज खानरद बहाये। सुखदा कुसीद की वीथिका यदि कहा की वर्जी, कहु काम नाहि ठाली पड़े वेंटे ठाइर को मर्जे।

#### उद्दर्ड जालसी

विधा की सुधि मूल बीरवा कावब मारी, चदाम की दर कोव पूरि सेवा पर हारी। कोस साधन को विचार की झाती होलें, झ'हबड बोलें निशङ्क बीरे-से होलें। गुरु लोगन के गुरुदेव हम घर-घर पूज जात हैं, गुगु गाय लादकीलाल के माल पराये साद हैं।

#### वाग्वीर आल्रसी

जोर क्रोनेक समाज कानगंत गाल वजाये, साहस के स्वर साथ गीत गौरन के गाये। उन्नित की बाशा प्रसंग के संग नचाई, पंजिभीट तारी सुधार की धूम मचाई। कवि शंकर तेवा में रहे, क्युरागी उपदेश के, इस चदा की चारों चरें हैं हिसकारी देश के।

## श्रीघड श्रालसी

ब्रोड पनो परिवार पिता सुरवास सिचारे। वृदे सकट-सागर में सुख-मोग हमारे । ध नर, भूपण श्रोग वेच बासन सब हाये, होन लगे उपवास पिरे घर में भवराये । सब लोक लाज कुल कानि को चाट रची रचना नहें, गुरु श्रीयह के चेला सथे चम करें दिना गई।

#### **अक्खद** आस्त्री

वबक चोर कठोर दुचाली घोर घमडी, पामर पोच पिदाच पिरान पूरे पाखडी। कोषी कडुवादी-खवार कच लंगट कामी, सुम निरकुश नीच कूर कुल-नायक नामी। कमचोर कुमांत जमात की पाप-कथा कबलीं कई, इन साधु वेशवारीन में हम से सुनि सुविशा रहें।

#### शंकर करतार

हाद्ध सिष्यदानन्द स्वयम् शिष स्ववता त्, पूरण इन्य प्रमाण प्राण भित्र परम पिता त्। इन्द्र भूमि जल त्रीम वायु क्षाकाशः काल त्, विश्व-विधायक विश्व विश्वपति विश्वपता त्। रिम रही सर्वस्वात में निर्मुण गुण गण चार त्, सब जीवस को जीवन बनो रेशकर करतार त्।

#### ब्रह्म-स्तवन

धोमक् अखिकेश अर्थमा अज अविकारी, गौरव क्षात्र नाएक नित्य निर्मुण गुज धारी। विद्याध्य युष युद्ध नक्ष वसु विस्व-विधाया, सत्य सनावन शुद्ध सुक्त मनु मानवाता। श्री शक्त कहणाकन्य को सब रिगोनिश यानिये, गुरुदेव सन्विदान द को धार योग-वल जानिये।

# शंहर-सर्वस्व

## हिन्द के हिन्दू

घन्य लोक-आभिरास धर्म घरणों पर आया, भारत का घर नाम हिन्द इस्लाम कहाया। इंकर परमोदार प्रवल हिन्दूमन धारा, करता क्यों न धुयार वढ़ाकर मान हकाय। इस हिन्दू हिन्दी बोलते निरस्रें उदद की कदा, रस हो बाणों में पोलते लिखते-पड़ते हैं सड़ा।

#### उरयान

भरती है भरपूर लगक उत्पर लावी है, बारि बहाय-बहाय व्यवोसुस्त सुक्कावी है। इल-बह्यों की माल रहट पर वी फिरती है, इस प्रकार प्रत्येक जाति वटवी-गिरवी है।

चव होगा भारत का भला सब छुयोग सुरा-मूल है, गुरू गॉर्था-से हानी मिले रॉकर प्रशु अनुकूल है।

## मायिक परिणाम

सन के हुए विषाद करें मोटा-कुश वन को, वन के रोग-विकाम द्वःय-सुरा देवें सन को। हान-किया वपनाय पुरे चेवतवार-बहुदा, दूसका अपन्य-भेद निराला सुरुत व पहुता। स्वाहेत सर्वसंपात के पुरुप-प्रकृति दो नाम हैं. कुटस्य शंकरानन्द में सब मायिक परिखाम हैं.

#### क्या किया ?

यालक, बीन, जनाथ, हाय, ज्यवनाथ न पाले, दक्षित देश के साथ प्रेम कर कटन न टाते। संकट किया न दूर अभागे विध्वादल से, मान-दान भरपूर न पाया मुन्ति-परचल से। गरिमा न गड़ी गोषाल की झान न नुखियों से लिया, राठ रा'कर लोभी-लालधी पाय प्रचुर पूँजी जिया।

#### चोटी

चोटी कहैं कोन काल-स्याल की कुमारी कारी, लक पे लटक फन सीस पे पसार्र है। कुन्दन के युगल कमक नास पे पसार्र है। कुन्दन के युगल कमक नास प्रति प्रति हो। मोवी-भरे दशन सिंदुर-रेख रसना-सीं, भूतर गरल फर मांग ग्रुख कारे हैं। पार रूप-कोप को रखार्लात है रोब-भरी, साम-भाग शंकर अञ्चणिनी निहारी है।

#### माँग

सुन्दरता जंबर सिगार जगतस सारे, जंग हथियार हाय-भाव चरह चाल-दाल । रांकर निराक निदुराई रिस्स सार्थ वर, धीर घर गाँको वेरो ज्ञानन विसाल गाल । योगिन को पैरी भालो चाहत न भोगिन की, काम जी सँगाती विरक्षीन की करात काल । या ने वेती स्थान सों निकार सन मेरो काट, पश्चिया की ये जारी सांग करवाल लाल ।

#### भाल

चापाछिति खेत चनुराई की विसास है। काम की अखाड़ो है कि शोभा की बिहारथका, मेतु कम-सिन्यु की कि आधी इन्दु बाल है। या के भीच अधनी की लाल है कि लाल है, प्रधास है कि गोल विन्यु पन्दन को साल है। पूजत है संकर मुखान अनुरागी बद्द-मागिन की साथी भली मामिनी की साल है।

विश्वकरमा की कोणमापक है यन्त्र कीयो।

## शंहर-सवस्य ]

## मृ∌टी

मोहिनी मनोहर ये मोह की पताला है कि,

मारण के मंत्र सुगमद सों लिखाये हैं।
काल की कटारों हैं कि त्यारे सुक्ष-चन्द्र पर,

कारे लट नारिन के खीना चिंद काए हैं।
रांचर काम ने कुपाए-कोप काड़े हैं कि,
रोप-भरे रूप ने पिनाक लें चढ़ाये हैं।
पूरते ही पायल मये हैं तेरे ज्ञानन की,

लायन पं भुकृती के खारे-से चलाये हैं।

### नेत्र

त्यारे चात्र चंचल निहारे कडरारे,
सिवकारे रतनारे सतवारे चरनी के हैं।
ऐसे न सती के न शाची के न शकुन्तला के,
हैं न मेनका के न सनीज-परनी के हैं।
स्प-सरिता में तरनी से वर्रे कैसे सत,
संजन न चारिज न चारिज-तिके हैं।
शौकर बस्ती के क हरनी के हरा,
कोके हरनी के नीकं मनहरनीके हैं।

## कर्ण

धेनी खनवेती व्यातभी के हैं विसाल बिल, कोटर हैं की हैं हम स्वेजन खगन के। स्वारी के करम शोमा-सागर के बीप हैं कि, संकर सुजान फूल फूले हैं स्वान के। सीहें कन कुंडल करनफूल कुम्दन के, जिनमें जड़ाऊ जानगढ़ नगन के। वेरे सुस्पन- के चकोर चोवेदार मानो, सगट करत मान सबकी लगन के।

## [समस्या-पूर्तियाँ

'पृषमानु लली की' बोली में पृषमानु लली की। पद्यों ऐसी चल चली की।

सुधि सहेद की गैल गहाने, घर की ब्योर लाज लौटाने, इर-फिर पकरी-सी पकराने, रोकि रही कुत-हानि गली को। श्वटकी जानि उस रिसाई, सटकी स्वर राज सकुनाई, पटकी जाहि उस कों लाई, लेगई लगन विहार-यली को। पापो रिसकराज सन साथो, तस-सिख लो ब्युट्सन सामारी, रस रसनायक ने बरसायो, प्रेल रिजलाय मनोज यली को। ननहीं ठीक बाँग ले ब्याई, भोजी के ठिग भेजी माई, काली विन बेंठे यहुराई, बाप गयी बरुतान हली को। भीत काँद पहुंची व्यक्तियारी, नारी पूजा करत निहारी, रिस बिसारि बोल्यो सुन प्यारी, कहत नत्वाय कलिक मजी को। कोंड़ समाधि चले कोंड़, तासमान जगमीहि सली को। परित के हल पे पड़िलायो, यन को बींग यजी पर गयो, शक्त तालों भेट न पायो, प्रेम लता बीन फल करी को।

## 'ठानी है'

स्री रसिक शिरोमांख की महिमा जानी है। साहित्य-मुपा-स चावन की ठानी है। सुखसागर नागर सम्य सभा में काजी, उर घर्म धीर घर घर्मराज बन जाजी, तक पर्कपात करिन्याय विसस यशा पात्री, सोचे मुख्याहरू गुद्ध कुगानु कहाजी, स्वीकार करी जो पें यह मन यानी है, साहित्य-सुपा-रस चायन की ठानी है।

# राष्ट्रर-सर्वस्य |

जाकी रथना चतुरन के वित्त चुरावे, कोमल शब्दन में सरल मान दरसावे, विन दूपण भूपण भूपित रस परताचे, सो कवि-इल-कमल-दिनेश सुकीरति पावे, सनिए श्रव श्रार वहानी सममानी है, साहित्य-सुधा-रस चारान की ठानी है। परवी प्रदान कर संवित्तशील कविन की। उपहार दीजिए पूरक वडमागिन की, फिर होनहार गुण-भाजन जानी जिनकी, वॉटो सानन्द असीस-वधाई विनकी, मागे केवल येतुकी तान गानी है, साहित्य-सुधा-वस चारान दी ठानी है। बेडील धनावट कांडबंड गति जाकी. घनमेल कथा कोरी कलक की काकी. हत्त्री धलक्षीना यैरिन काञ्यकला की, मह पोन सोनिय वा सोटी कविता की, रांकर वह दूध न होय निरो पानी है, साहित्य-सूधा-रस चासन की ठानी है।

## मेंडक-मयडल 'बरसात में'

मूच रहे जीमृत यसन मोरिन को लागी, तज प्रयास कुनाच प्रयूचाहर की भागी। कुट गयी मल पेट मर कुंडिन के रीते, के चले डवरात पद्ध-पृति जल पीते। सी कहि पीरार की पार प्रजुल्भित वेटे रात में, यो मेंक-मण्डल की भयी अधिवेशन वरसात में। मरडलेरा च्ठ गाल सगर्व फुलाय प्रकारो, संव जानें मरहूड-वंश विख्यात हमारो । धन्य हमारी जाति शुद्ध रसना विन बोले, धन्य हमारो बोल गोल परिख्त की खोले। फिर होप दिसांबे को खुजड़ हम लीवन की बात में,

र्य सी सुनि दाहुर बोल उठे बाबा बलिहारी, बलिहारी कविराज जाविहित मंगळकारी। पहले सब की जाज जाप कविता सुन लीजे, फिर जो जैसी होय ताहि तसी कहि तीने। करहें, कलेंक की कालिया कहे न यश जववात में, मम, ऐसी रस निज न्याय को बरसाव्यों बरसाव में।

कछ कविता की घरचा करो भैया या बरसात में।

षांक्षे मुस्सिया बोल कपट की ऐसी-तैसी, देंगे पदवी दान ठीक जैसे को तैसी। फूद पड़ी साहित्य-त्रधा-सामर में माई, दर्प दिसाय-दिसाय पढ़ी सपनी कविवाह। पद्रसा को परिचय दीक्षिय प्रियवर, जाति-जमाठ में, रस मीठो पद-मयाह की पान करी बरसान में।

एक मृद्ध मेंद्रक चढ़ाय चल यों ललकारो, नाम नंग साहित्यश्रद्ध उपनाम हमारो। पूर्व ताय कर न्याय-नीति कीचढ़ में कूँची, हमको आसन देश सभा में सबसे उँची। नीर्द्ध मण्डल की कड़ि जायभी मींग एक ही नात में, फिर आपह की यह जायभी मुख्यियापन बरसात में।

## शहूर-सर्वस्य ]

## 'उपदेश देते हैं'

न इम सोटी कहानी से किसी के कान मरते हैं, न कोरी कल्पना पर मूपखों का मार घरते हैं। गयोदों की प्रथा से पद्य की पूजा न करते हैं। नवेलीं नायिका के भेद-सावों पें न मरते हैं। निराले हंग से सारे रसों का स्वाद लेते हैं। चसी साहित्य का चया मापको चपदेश देते हैं।

#### 'वन में'

धन्य नागरी-प्रवार प्यारा डमगा शंकर के मन में, बेटा किनाई भरता या कविता के कोमल तन में। सोया स्वय्न कल्यतक फुला सफल हुआ सौ हायन में, राजा लदमणसिंह निहारे मोदमढ़े मन्दन वन में।

## 'भारत निवासी हैं'

सुधारक राष्ट्रभाषा को सदा पदने-पदाने हैं, सुधी साहित्य शंकर के वहप्पत को बदाये हैं। सुभाषित मध-रघों की सरसता के विलासी हैं, प्रधारक नागरी के यों वने आरत निवासी हैं।

#### 'राधिका-श्वाम के'

दास ये काम के, पारस्ती वाम के। भक्त हैं नाम के, राधिका स्थाम के।

5

सारी सम्पति की पसार अञ्चला नेवी भए नाम के, कृते भोग प्रसून पाय वन के भौरा सुखाराम के। देंदें कोंतुक मीद सान मन मैं पी बारुणी बाम के, पे पूजे न पदारबिन्द हमने हा, सबिका रंगन के। ्रध्यारे पोचन के सलीन सन के कर्चा बुरे काम के, भोगी भोजन के सुजग घन के च्यानी घरा-चाम के। दादा बादन के समान सनके वारीश दुर्नाम के, ऐसे नीच वरे चरित्र सुन के श्रीराधिका स्थाम के।

'कति अधिक न होंगी क्यो हमारी व्यथायें'

हिल-भिन्न यल घारों न्याय से जोड़ माता, समुचित मुख देगा रोकरानन्द दाता। "मुन-मुन कर कोरे कायरों की क्यायें, क्रतिकाधिक न होंगी वयो हमारी व्यथायें।

कुल-गुरु न बनाये घन्मेन्धी सन्त-स्वामी, हुट वश अपनाये लालवी लव्ट कामी। सुन-सुन इन टॉमी लोलुपी की कथाएँ, काल काधिक न होंगी क्यों हमारी व्यथाएँ।

#### 'मेरो हिरायो हेरिये'

हूर दौरे जात हैं मत ग्वाल बालन देरिये, चौस बीखो ने गई गैयाँ हते मत केरिये। काम की है बात होसी में न हा-हा गेरिये, हार हिय वा हार में मेरी हिगायो हेरिये।

## 'दिन के दिव्य उजेरे में'

ख्यामशील विदेशी व्यक्ती-क्यमी उन्मति करते हैं, पर ये मारतवासी ठाली बेठे भूखन मरते हैं। चल मीचे चकताय पहिचमी चपला के चक्सेरे में, दीखत नाहिं उत्कृत को क्यों दिन क दिच्य उजेरे में।

'काञ कहा नर तन घरसारा' ध्यक्त सन्चिद्दानन्द् सकलपति प्रमु को मूला, मत्तमहा मति-मद प्रकृति-रस पीकर पुला। थार सलक्षण-साज न जीवन-चरित सधारा. रेशंकर शत काज कहा नर तन धर सारा। शम सद पहति छोड़ बना अनुचित पथ-गामी, षद्रित से मुख मोड़ रहा नटसंड संस कामी। नीच निरंक्षरा लाज वजी पर मद न विसास. रेशकरश्रुठकाज कहा नर तन धर सारा। पोच प्रसारक चोर कपट-माटक रच देता. करता है कलबोर छटिलवा पर न परेखा। स्याग ससम्ब समाज असर-दल का बल धारा. रेशंकर शहकाज कहा नर दन धरसारा। चेर घसीट घमएड अकड से अटक रहा है. पाप प्रमाद प्रचरह नरक में पटक रहा है। रही न कुल की लाज कुयरा कलुपित विस्तारा, रेशकरशढ काज कहा नर तन घर सारा। केराव, तुलसी, सुर बादि कवि-दुल-गुरु छोडे, ऋभिमानी भरपर पकड़ तुकड़ लड़ जोडे। बनता है कवि-राज व्या पर-हित व पसारा. रेशंकर शह काज कहा तर तन धर सारा।

#### 'ब्रज्ञचन्द् को'

ह्विटकी हथीली चोंदनी निश्चित्र खाज की खित सोहिनी, धन में बुलाधित हैं कृषा करि थॉद्धरी मन मोहिनी। सक्त फाम प्रशत्नस्पत्व स्पत्ये, त्यार, त्यस्कर सन्द को, पत्ति पूजिये खानन्द से मिल प्राय प्रिय ब्रजपन्द को। 'बसी उर घाम सदैव हमारे' गुरुदेव दयानिधि वैदिक घर्म विघाता, ऋषिराज महात्रत शील सुधी-सुरादाता । कवि शकर श्रेम-पयोधि स्वदेश-दुजारे, घनश्याम बसो उर घाम सदेव हमारे ।

'शारहा के हैं' कथनीय भाव चयजें जब जेसे मन में, मगटें तम तैसे अर्थ-प्रसङ्ख कथन में व से गुख वाणी में जिस विशाग्य के हैं, सब कबि किइन उस मान शारहा के हैं।

'तुरत जात' इस को यस केवल यहत जात । मन चञ्चल पे मल चटत जात । दुख पापन वो फल जुरस जात । दुख-भोगन को दस दुरत जात ।

'खन्त-पानी'

हुई। सन्धिदानम्द धाता, विधाता, तुई। न्यायकारी द्या-दान दाता। महाशक्ति तेरी जिन्हों ने न जानी, दन्हे भी तुई। देग्हा अन्त-धानी।

मिले मम्र नेता महावीर गांधी पठी व्यापदुद्धार की षत्र व्याची। प्रजादन्त्रता देश ने ठीक जानी मिलेगा इसी योग से व्यन्त पानी। शहर-सर्वस्य ]

२ वियाहो किसी को सल्ता न होही, वियोधी बनी मेल का वार बोहो। करो कर्मबीरो, अवझा विरानी, नहीं वो पर्चेगा नहीं अन्त-नानी।

शिवा का सपा स्रमा पृत हूँ मैं, भवाषी स्माचीश का दूव हूँ में। सुने पामरो, जोपणा जो न मानी, करे तो मरोगे विना जन्न-वानी।

क्ष्मा में हमारी मरून्ने बखानी, हमें तुक्कहों का महाराज मानी। बक्काई महादान दी मान दानी, नहीं भीषते खापसे कल्ल-पानी।

#### 'नारी'

कभी तर्क के तेज को जो न ताक, सिपारे प्रमाणादि की गम्ब पाहे । न बाके कहे युक्तियों के बनारी, ग्रसी पत्र की गानते हैं धनारी। कई शबरों को जन जानते हैं । भागों के सारे कि सारे कि सारे कि सारे जाते हैं । भागों के लोके सारे युनारी। करी जाते रहें । कि मंगारे करा जी की नाते रहें । कि मंगारे करा करें कि मंगारे करें । कि मंगारे करें कि मंगारे करें । कि मंगारे करें कि मंगारे करें । कि मंगारे के भी का विज्ञासी । बिज्ञासी पर की बिज्ञासी ।

खरायात की और बाने लगी है, नये नायकों से युकाने लगी है। वहीं नायिका इष्ट देशे युक्तारी, बिसारो इसे हो चुकी है दिनागी। सुने कीन क्यों आपके ये पराने, न ये कान वेहेंन ये वे ठिकाने। नई रोशानी में करें जो डजारी, निगसे कही गीत ऐसे सुनारी।

'सनौ नहिं शानत शान वियान'

अनुकूल पति अलोकिक रूप छपालु किशोर, बली त्रतशील धनी वितयोर। रिकावत केवल मोहि सुजान, मनोनहिं भानत छान तियान।

पृष्ट पति छाड़े छटके इठलात निराहुः न खाबति लाज बने खकलंक । सहे खपमान कहे फुर मान, मनी नीई खानत खान विवान।

ं शठ पति बनागट की बगराय विभूषि, चलावत क्यों छल की करत्ति। करे, कपटी हठ यों न बस्तान, मनो नहि ज्ञानत कान वियान। क्याधिक पति

### शहर-सर्वस्य ]

## षर्भाम्युदय

सत्य शंकर ने रचे हैं संबधी जिनके स्वभाव, नेक भी होवा न जिनने प्रश्वित्वी का दुराव। ज्ञान-गरिया ने बनाये साहसी जिनके हृदय, कर रहे हैं वे बतायी धर्म धर-यमाँस्युत्य।

बुद्धः विद्या, बोष-वल से बन गये जो बीवराग, झान के उपदेश देते मोह के मत-पन्य त्याग। मक्ति-माजन कें द्या का रस मरें आनन्द मय, एर रहे हैं वे बतायी बर्मे धर धर्मान्युर्य।

सान्य सद्भाट केसँगावी शील,सञ्जन, सभ्य, गूर, पापिनी परतन्त्रता के तन्त्र से रहते हैं दूर। जो न हरते हैं क्वलों को जीत कर पाने विजय, कर रहे हैं वे मतापी धर्मधर धर्माम्युद्ध।

मिल बडे ज्वापारियों में यन रहे उद्योगशील, पूमते भूगोल-भर पे लाघ सरिवा, सिन्छ, मील। पानवी जिनकी कमाई पूर कर दुर्भिण-भय, कर रहे हैं वे अवानी घर्म घर घर्माम्युदय।

देश के सेवरु घने हैं मान कर सेवा सदिष्ट, भूत कर भी सोचने हैं जो न जनवा का श्रांतष्ट। बारते हैं जाति पर जो चन्य खांबन का समय, कर रहे हैं वे प्रवाशे धर्म कर प्रमोम्युदय। भागामा । दोहावली

# दोहावली

शिकरजी ने 'शकर-सदसई' नाम से एक सतमई अपने देहान्त से कुछ काल पूर्व किसी थी। यह सतसई बड़ी गम्भीर, श्रीढ़ और कवित्व-सवी थी। सत्तर्साई पर शाहरजी प्रनर चिटपात कर रहे थे। जस म छपाने की पूर्ण न्यनस्था हो चुकी थी, परन्तु एक दुर्घटनावश इन होहों की कापी नष्ट होगयी, और वे फिर बहत बचोग करने पर भी न लिएने जा मके। इस साहित्यक हानि का दाख शंकरजी को अन्त समय सक रहा। नीचे शकरजी के कुछ दोहे दिये जाते हैं। ये दोहे ऐसे हैं. जो उन्होंने समय-समय पर उहाँ वहाँ अहित कर बस्ते थे। पस्तक लिखने के विचार से नहीं. व्यपने मनोबिलास के किए। इमीलिए उनमें कुछ सम्बद्धता-सी नहीं दिखाई देवी, फिर भी उतक द्वारा पाठकों का किसी-न-किसी रूप में मनीरंजन तो होगा ही। इस दोहावली में कुछ दोहे को ऐसे हैं, जो अवसे साठ-पैसठ वर्ष पूर्व सिरो गये है। ये होहे प्रायः नीति और देश-सम्बन्धी हैं। दी-चार दोहे सन् १६२०-२१ के ब्रान्दोलन से भी सम्बन्ध रहाते हैं । 'शकर-सतसई' में तो देश-सम्बन्धी दो सौ से व्यधिक मार्के के दोहे थे । वडे ही सुन्दर और भाव-पूर्ण । सम्पादक ]

तेरी सत्ता के विना है प्रभु संगलमूल, पत्ता भी दिलता नहीं रिग्ले न कोई फूल ।१

जिसकी सत्ता में यरे मायिक भेद अनेक, रिसी शंकर संसार का कारण केवल एक।र शर्हर-सर्वस्व ।

मुख्य नाम है ईश का श्रीमनुभूत प्रसिद्ध, योगी जपते हैं इसे सुनते हैं सब सिद्ध।३

भानु, चन्द्र, वारे,शिस्ती, चपला, चलकापात, शंकर तेरी जारवी करते हैं दिन-राव 18

तु मुक्तसे न्यारा नहीं में तुक्तसे कष पूरा हेरी महिमा से मिली मेरी मित भरपूर।×

प्यारे तू सब में बसे तुक्त में सबका वास, ईश इमाग है तुही इम सब वेरे दास।६

म्रह्म सच्चिदानन्द का देखा सबत स्वरूप, शंकर त् भी होगवा परम रक से मूप। ७

जो मुमसे न्यारा नहीं नित्य निरंदर साथ, हा, वह निद्या के निना बनलों लगा न हाथ।<

प्यारे प्रभु की व्योति का देख अखएड प्रकारा, सत्य मान हो जायगा मोह-विमिर का नारा।६

महेन है नन होयगी व्यघिक न मुल्य न और, सर्वशक्ति-सम्पन्न है एक शक्ति सब और ।१०

रांकर स्वामी से मिला शंकर सेवक दीन, सर्व शान्ति मुख से रहे पकड़ें ताप न सीन ।११

शंकर स्वाभी एक है सेवक जीव ब्यनेक, वे ब्यनेक हैं एक में वह ब्यनेक में एक ॥१२

रांकर है केंचल्य का झान योग ध्रुव धाम, कर्मयोग का भोग है महिन्योग परिणाम 1१३

शंकर सर्वाधार तू सर्व हेतु सथ ठौर, सर्व-सर्व संधात है और नहीं हुछ और १९४ शंकर तेरा ही तुके समभा शुद्ध विवेक, नाम रूप तूपक ही अपना रहा अनेक।१४

सममें पूरे क्यर्थ को श्रद्ध अधूरे जान, सो प्रत्यच प्रमाख को श्रद्धगाभी श्रद्धमान ११६

शंकर है तू एक ही बद्धा अनादि धनन्त, मादि दृश्य ससार के रखते हैं सब अन्त ।१७

शकर तेरा खेल है अस्थिर जगदाकार, पोल-डोस का मेल है निर्विकार-सविकार ।१८

शकर सर्वाधार है शकर ही सब ठीर, शकर से न्यारा रहा शकर क्या बुछ श्रीर।१६

शकर स्वामी हो जिसे सुमति शारदा सिद्ध, छोड उसे पूजे किसे मान प्रधान-प्रसिद्ध (२०

शकर तेरा भक्त है विद्या, बल, धनहील, प्रोम, दया-भानन्द दे दर ताप कर सीन ।२१

शकर का सर्वस्व है सो शकर कविराज, जान जानता है जिसे साहा सकवि-समाज।२२

राकर से न्यारा व्हा धर्म, सुकर्म विसार, कौन उतारेगा तुमी भव सागर से पार 17३

शकर सर्वाधार है शकर ही सुराधाम, शकर प्यारे मंत्र हैं शकर क सब नाम ।२४

शकर स्वामी से नहीं शकर सेवक दूर, व्याय दया मॉर्ग मिले ज्ञान मीक मरपूर ।२४

शकर से जी पाचुका प्रतिमा मगल मूल , उसके झानागार में कीन भरे अम-भूल। २६ शद्धर सर्वस्व ]

शकर स्वामी और है सेवक शकर और. भेट-भावना में भरे नाम, रूप सन हीर ।२७ शकर स्वामी के शुने शंकर नाम अनेक. मर्य सर्वतोग्रट है मगलमय श्रीमेक १२० शकर स्वामी से मिला विद्वहा शकर दास. भान-प्रभासाह त का भिन्न-अभिन्न विलास। ३६ शकातेग नाम है कोमचर अखिलेस. रूप चरिचराजन्द है बेट-मन्त्र सपदेश।३० जिसकी सचा के विनाहुआ न हुछ भी सिद्ध, विश्व बीज का बीज है सी शकर सप्रसिद्ध 1३१ ज्ञान, किया घारे नहीं चेतन जड़ का योग, ऐसे दें हिक दृश्य की सृतक मानवे लोग ।३२ को प्रत्येक विशेष का बीज एक अविशेष. में बसका मेरा बढ़ी शकर शेप ऋशेप 133 तीन तनावों से तना विसका श्रारेशर जाल. हॉक रहा संसार की अविरामी यह काल (३४ जीव श्रविद्या-अयाधि को कर देगा अब दूर, शकर दाता की दया तब होगी भरपर 13४ जीवन के व्यापार से प्रकृष्टें सबके कर्म, धर्म-रूप हैं जीवक स्वामाविक गुख-कर्म ।३६ जो मरदों के साथ भी कहा प्रकार-प्रकार. राम-नाम सो सत्य है वोल बसत्य विसार।३७ जाना जिनका आदि है समस्रा उनका अन्त, शकर स्वामी है तही एक धनादि अनन्त ।३५ सर्वशक्ति सम्पन्त है रघना रचे अनेक, साथ सर्वसंघात के रहे एक रस एक। ३६

टिके ≡ ठेला ठोस का चले न अचला पोल, ठोस पोल के मेल में चेतन करे कलोल १४०

सर्व शक्ति-सम्पन्न है स्वगत सच्चिदानन्द, भूके भेद-धभेद में मान रहे मतिमन्द १४१

सदा रहा में राम में राम रहा मो मॉहि, राम कोर में मिलगये अब कहु अन्तर नाहिं।४२

सादि सान्त का स्रोत है एक धनादि-धनन्त, नानाकार श्रस्यरह के सरहन समर्के सन्त ।४३

सब जीवों का मित्र है जो जगदीश पवित्र, एवजावे, धारे हरे वह संसार विचित्र १५५

देश-वस्तु कालादि से समम्मा जिसको दूर, ज्यापक है संसार में सो शुकर मरपुर १४४

जिसके हारा जीव के चलते हैं सब काम, फैल रहा संचार में वह जीवन-संग्राम ।४६

जिसकी माया से बने-बिगडे अखिलाकार, निर्विकार सो एक है शकर जगदाधार १४७

देश पोल में ठोस के दरसें दृश्य अनेक, भासे कल्पित हुँ ध में त्रहा अखरिहत एक १४८

जहता मासे ठोस में वेतनता घर पोल, ठोस पसारे वोल को अवला पोल अतील १४६

तू सवका स्वामी बना सेवक हैं हम लोग, नाथ, न ह्रटेगा कमी यह स्वामाविक योग।४० शङ्कर-सर्वस्य 🕽

देश-काल की कल्पना ज्ञान-किया थल पाय, जागी जगदम्बा अज्ञा नाम-स्व अपनाय १४१

जाना ईरवरवाद का जोड़ निरीस्वरवाद, दो दल दोनों के लहे धार प्रचस्ट प्रमाद ।४२

देख डोलवी ठोस को वजे न अपला पोल, भेदाभास विलास में शंकर बत्व टटोल ।४३

योगी पदते हैं जिसे शंकर का वह वेद, भक्ति-भावना में मरे भेद विशिष्ट स्रभेद 188

रोके तेज दिनेश का रे शश्चि, लघुवा लाद, क्षेत्रे ढके महेश की अन्य अमीरवरवाद ।४४

रूप दिखाते हैं जिसे सममाते सब नाम, सूमा एक घनेक में सो अश्वर खमिराम ।४६

जिसके द्वारा हो रहे सिद्ध समस्त प्रयोग, ठीक जानते हैं उसे विरत्ने ही गुरु लोग। १७०

जिसके मंत्रों में कभी भरे न भ्रासक भेद, तारे मानव-जाति की सी शंकर कृत वेद । ४३

जिसकी सत्ता में भरे भायिक भेद घनेक, सो शंकर संसार का कारण केवल एक .धः.

सर्वे शक्ति-सम्पन्न है जिसका एक स्वभाव, सत्य स्वयम्भू है वही मिले न मेल-मिलाव १६०

जी प्रत्येक विशेष का बीज एक व्यविशेष, में वसका मेरा वहीं कारण शेष व्यशेष । ६१

देशः दृश्य कालादि से समक्षां जिसको दूर, व्यापक दे संसार में सो शंकर मरपूर ।६२ योग एकता से करे सबसे रहे विश्वक, धर्मन त्याये अन्तर्लो शंकर का प्रिय सक्त । ६३

जिसकी सत्ता का नहीं जादि, न मध्य न श्रंत, योगी हैं एस बुद्ध के विश्ले संतन्महन्त १६४

षृम रही है योल में ठोस प्रयंच यसार, दिविषाधारी ऐक्व है निर्विकार-सविकार १६४

कीन सुनेगा क्या कहूँ व्यस्थिर मन की बातः व्याकुलता के बेग में बीत गहे दिननात (६६

विश्व-विलासी ब्रह्म का विश्वक्य सब ठौर, विश्यक्ष्यता से परे शेष जहीं कुछ और 160

शब्द जनावे हैं जिसे रूप-राशि रचनीय, सो सविभाशी कई है एक अनिर्वचनीय 16=

होस-पोल दो द्रव्य हैं जिसके मायिक भेद, गाता है इस एक को नेति-नेति कह वेद १६६

जो जन त्रहा खनन्त को जान गयो सो संत, जाने यिमान होत है जन्म-मरख को खन्त ७०

सदा रहें में राम में राम रहे मी माहि, मैं अरु राम उगधि यह सिटे ती अन्तर नाहि ७१

रूप दिखाते हैं जिसे सग्रमाते सब नाम, सिद्ध योगियों को मिलासो श्रन्तर व्यभिराम ७२

त्तस्य स्थीर प्रमाण विन वने न वन्तु विचार, कल्पित सर्थ-स्रनर्थ दो मृद वर्रे स्वीकार १७३

पाठ रहे, पौथे पहे, सीरो विविध विधान, पँ न तत्वदर्शी वने विन स्थामविक झान ।७४ शङ्कर-सर्वस्व ]

पाया धपने आपको अपने में मरपूर, धपना होने का नहीं अपनेपन से दूर ७४

भूल न दीनानाथ को कर्म विचार सुधार, यों हो सकता है सत्या भवन्सागर से पार 195

पोल-ठोस का होरहा झान-किया बरताव, बिरव-रूप एकार्थ के नाम स्वयम्मु स्वभाव।७७

मग्न सच्चिदानन्द जो व्यापक है सब ठाँर, राम बसो का नाम है अर्थ न समको झाँर।७=

भेद-भाव से एक के जद-चेतन दो नाम, देखो, एक राशीर में दरशें दो परिखाम ।७६

षैठ प्रेम की गोद में हिल-मिल रोलो रोल, प्रेम विना होगा नहीं प्रभु शंकर से मेल। ५०

भेद न सूक्ते वेद में जान लिया जगदीश, पूजे परा पिकान के फोड़ सुमति का शीश। प्र

पोल-ठोस का योग है श्याम-शयल का मेल, कल्पित है याँ एक में जड़-चेतन का रोल ।=२

षोल प्रकारो चेतना प्रकटे ठीस जड्दन, ज्ञान-त्रिया का कोरा है पेतन-जड़ एकत्व ।=३

सम्त हुशा बातन्द में शंकर भक्त बतन्य, सीविक सीला देखली प्रमु सीला-घर घन्य। ५४

माया मायिक ब्रह्म की चमगी गुरा विस्तार, छोस-पोल के मेल में विचरे रोल पसार ।=४

ज्ञान-गन्य सर्वेज्ञ है शंकर तुक्षी स्वतंत्र. वेरे ही उपदेश हैं विश्रुत वेदिक मंत्र।८६ पी रस ब्रह्मानन्द ना शंकर होकर मौन, योग सिद्ध संवाद को सुन समफ्रीण कीन ।=७

तारक तेरा नाम है जो शंकर भगवान, तो हम को भी तारदे छोड़ न अपनी बान ।==

नाम-रूप घारें तजें पोल ठोम कर मेल, भार्से नित्य प्रवाह में जगदनित्य के खेल ।=:

जिसने महानन्द का किया निरन्तर मीग, उस योगी के योग में टिकता नहीं वियोग 120

किस में से काढे किसे किम में करे प्रवेश, एक सच्चिदानन्द है शंकर ही सकतेश १६१

एक महा के नाम हैं शकर विष्णु अनेक, भारत भारत की कल्पना करता है अधिवेक 18 र

कर्महीन में हो रहे कथ के कर्म कलाप, देख रहा संसार को पर न दीखता आप। ६३

जिसने जीता काल को भूत किये भवभीत, वे धारे एस इंश क जो न नर्ले विषरीत IEX

जाना जिनका व्यदि है समका वनका वन्त, शकर स्वामी हे तुही एक वनादिन्वनन्त ।६४

जाना पहले भाव का भेद हुआ वह और। आगे फिर होगा वही त्रिक नाचे सब ठीर १६६

न्यों कव वैसे किस लिये प्रगट कियो ससार, सदा रहेगो वा नहीं को जाने वग्नार १६७

जाना जिसने व्यापको भ्रम के भेद विसार: मित्र उसी वङ्गीन का है शंकर करवार।ध्द शङ्कर-सर्वस्य 🕽

भोमत्तर के अर्थ का धरले ध्यान पवित्र, बोध बना देगा तुम्हें अमृत मित्र का मित्र १६६

एक स्वयम्मू मानता समना एक स्वभावः दोनो पश्च सर्व्यं का करते नहीं दुराव ११००

एक महत्ता में मिला तुक्तको मुक्तको वास, मेरो भाव कर नहीं पर न्योग विज्ञास १९०१

होना सम्भव ही नहीं जिसमें संकतिरक, जाना उस श्रद्धेत को किसने ।वना विकेश १९०२

है कव से संसार का क्य तक होगा नारा, क्या देगा इस प्रश्न का उत्तर युक्ति प्रकाशा १०३

हुव्या नहीं होगा नहीं है न कहीं हुछ च्चीर, सर्व शक्ति-सम्पन्न है शहर ही सब ठौर ।१०४

हे शकर तूपक ही थिरचे थिरव-विवेक, तुक्त में तेर ही भरे माथिक भाव अनेक।१०४

भौरों हे सुद्धा दुःख का जिन में बसे न त्रोध, इन जीवी की चाल का कीन करे परिशोध।१०६

रौंकर स्वामी को भजो कॅकट केल खनका बीरो, वेंदिक घर्न की पर न टालिये टेक। १०७

हानी करते हैं सदा जड़-चेतन की जाब, मन्त्र भचारें लोक में वेद चलीकिक बांच ।१००

निसकी सत्ता से करे थांग यथोचित काम, काया है उस जीव के जीवन का धुवधाम।१०६

जिसके मन्त्रों का कमी सरहन करे न तर्क, सो विद्यानिधि वद हें श्रटल मर्थ का श्रर्क ११६० युक्ति-प्रमाखी से नहीं जिनका बुद्ध सम्वर्क, धन दातों वें हो रहे तर्क, वितर्क, कुतर्क ११११

जीय जन्म से मृरयु लौं लाख पड़ो किन वेद, ब्रह्मतत्त्व विद्यान बिन फुरे न भेदाभेद १११२

देह-शारि के थोग से चैतन को कर शुद्ध. बुद्ध-आन से-सत्य से शुद्ध करें मन बुद्ध 1११३

सभ्य जाति के मेल में मिलजा छोड़ छुमेन, फिर भी माया-जाल से ऐंल फड़क्ता ऐन्ल १९१४

शंकर स्वामी को भजो करने ग्हो मुक्रमें, पेंड व्यविधा की तजो पकड़ो वैदिक्षमी।११४

जन्म लिया जीता रहा जोड़ शुभाशुभ कर्म, छोड़ गया जो देह को उसका मिला न सर्म। ११६

कोगों में खुलते नहीं जिन विषयों के भेद, साथे शब्द-प्रमाण से उनको जनके वेद ११९७

जाना है जिस जीव से शंकर करुणाकन्द । दुःक त्यागता है वही शकर परमानन्द ११९८

रहे न काके जपत ही बाद-विवाद-विपाद, ता शकथ्य गुरुमन्त्र की कीन करे अनुवाद १११३

डॉप रहा प्रत्येक को जो सब में भरपूर, यह झानी के पास है अन्ध अनुध से दूर।१२०

यदावि दोनों में ग्हें जड़तामूलक मोह। तोभी प्रभुता प्रेम की प्रकटें चुम्बक-बोह। १२१

यों निर्जीव सजीव का समसी भेग-थसंग, व्यारे दीपक से मिले प्राय विसार पर्तम ११२२ शक्रु(-क्षचस्व )

श्रासन-मुद्रा आदि का मृद्र न संकट भीग, सिद्धन होगा दम्म से बद्ध-बोध विन योग ।१२३

षोध वताता है जिसे एक अनादि-भनन्त, डीक जानते हैं उसे विश्ले सन्त-महन्त ।१२४

शक्तानी उलमे पहे जिसमें जीवन हार, उस माथा के जाल की काटबीध-बल धार।१२४

लाख बार पोधे पड़ी करकर उहा पोह, नष्ट न होगा अन्त लॉ तत्व-झान बिन मोह 1१२६

जिसके ज्ञानागार में प्रतिभा करे विजास, बीज विश्व-विज्ञान का समम्रो उसके वास ११२७

जो स्वभाव संसार में व्यापक है भरपूर, क्यों उससे विज्ञान का बल्क रहता है दूर ।१२८

रोग न योग वियोग को वृथा कर्मफल भोग, जग भूछा शिध सस्य कहि ब्रह्म बने लघु लोग १९२६

साधन पाया जीव ने मन दुवगामी पूर्व, सारहीन संसार है असका ही अनुभूत ११३०

सिद्ध करेंगे बस्तु को लक्षण श्रीर प्रमाण, मारेग असदर्थ क शिर पर प्राद्वाण १९३१

जन्मे एक प्रकार से भोग-विलास समान, घरना भी है एक-सा समके भेद्र अजान।१३२

धिक विद्वानीं। की मुख्याधिदिक केंद्र का सर्वे, सुमा उन को एक-सा सत्य सनातनधर्म ।१३३

तन, मन, वासी खारमा बुद्धिचरित्र पवित्र, जो कर लेवा है वही परम मित्र का मित्र।१३४

## [ दोहावली

कीन विरात्ते स्वर्ग में नरक-निवासी कीन, मुक्त जीव पाया किसे सब का एक्टर मीन (१३६

काटे सीस श्रमत्य की मार सत्य के बाख, शकर ताके कथन को समस्त्रो शब्द-प्रमाख ।१३६

शकर हूचे अन्त को सब हो हो कर मौन, हा संसार-समुद्र को तर सकता है कौन 1१३७

एक बात के न्याय दो विक्तते हें प्रतिकृत, पै न न्यायकारी बने अपराधी कर भूत ।१३६

घोल धिलाँने छोछले छेल पसार न खेल, प्रमामृत पीले सखा शकर से कर मेल ।१२६

मेनसा शब्दों को रहें करें ज बर्ध किनाए ऐसे मौश्रिक मन्त्र का जबना निरा चसार 1१४०

शकर अपने आप को जान गयो जो सन्त, जाने विनान होत है जन्म-प्ररण को अन्त (१४१

शकर जो ससार में रहते हैं थिन रोग, वे बड़भागी श्रन्त जो करते हैं सुख-भोग १९४२

कर लेता है शुद्ध को जब आचार-विचार, सत्य सुभता है उसे तब ससार असार 18४३

इन्द्रिय द्वारा अर्थ की होय वधारय क्वान, सो प्रत्यक प्रमाण है धीर मुनो घर ध्यान ११४४

ज्ञान विना होते नहीं सिद्ध यथोचित कर्म, रचते हैं ससार को खड-चेतन के घर्म।१४४

मर जाते हैं स्वय्न में जायत के सब दग, पाय गांद निदा रहे चेतन एक श्वसम ।१४६ शहर-सर्वस्व ]

भूला भोग-विलास में अपली रहा अवेत, फल की याशा छोड़ दे उजहा जीवन-रोत ।१४७

मार सद्दी अन्धेर की अटकें कष्ट श्रनेक, धमबीर की अन्तर्लों पर न टलेगी टेक।१४५

कोरे तर्क विवर्क में उलमें वाद-धिवाद. फस्थिर जी पाना नहीं शकर सस्य-प्रसाद १४६

क्यों तू कल्पित भावना करे ख्रम्य में ख्रम्य, जड़न होत चेतन्य जड, जड़न होत चेतन्य ११४०

नाना कारण दुख के सुख के हेतु व्यनेक, साधन है कवला का नेवल एक विवेक।१४१

शैकर क्या से क्या हुचा देख घरष्ट विवास, छोस-क्यों के पान से स्कतीनहीं विवास :१४२

घर मोदा सद्भाव के स्रोत धर्म की हाट, तर्क-तुना ल तोलले बार युक्ति के बाट ।१४३

अपनालेता है जिसे शंकर परमोदार, देता है उस जीव को जीवन के फल चार।१४४

बनुकम्या त्रानम्दं की जय होगी बनुकूल, तब हो होंगे जीव के कप्ट-दिनष्ट समृत ।१४४

इन्द्र इन्द्रियों से हुन्ना तन का मनका मेल, भूत बने दो भोंति के हिल-मिल रोलें रोल ।१४६

जीवन पाते एक-से भोग-विलास विहार, . सारहोन ससार के अध्यर दश्य निहार ११४७

ज्ञान-किया के मेल में चैतन-जड़ का योग, -माना तन धारे तर्जे जीव कर्म-कल भोग 1१४८ जन्म-काल से अन्त लों कर जीवन को नष्ट, मरजाते हैं चालसो मोग-भोग कर कष्ट ।१४६

मरते जाते हैं घने मानव जीवन भोग, तर जाते हैं मृत्यु को शंकर विरत्ने लोग ।१६०

जाता है टिकता नहीं श्रस्थिर काल कराल, रेखो इसकी दौढ़ में चुके न किसकी बाल ११६१

त्याग चुकी जो चेतना झान-क्रिया तन-प्राण, खब क्या मानुँ में बसे विन प्रत्यक्त व्यासा ।१६२

जाके मन, धप, कर्ममें पर-हित सत्य प्रधान, ता विधानिधि देवकी कर सेवा गुरु मान ।१६३

मिले मिलापाँ मेंन के मेंल मेंट, कर मेल, चनाचली में चेत कर रोल-खिलाही रोल ।१६४

होती घन्द शिगाइ से जब जीवन की चाल, चुक जाता है जीव का तब ही जीवन-काल ११६४

जो मन, वाणी, कर्म को कर न सकेंगे एक, वे न निवाहेंगे कभी प्रण कर टाख टेक 1868

जो स्वभाध संसार में ज्यापक है भरपूर, क्या उससे विज्ञान का बल रहता कुछ दूर ११६७

जम्म लियो सी सर जियो कियो न पर-उपकार, मूद मरो संसार में कर्म असार प्रसार ।१६५

जो जीवन के बन्तली करता रहा मुकर्म, धन्य प्रसी का मित्र हैं सत्य सनावन घर्म।१६६

जो बड़मार्गा साहसी करते हैं शुत्र काम, रहते हैं संसार में जीवित उनके नाम।१७० शङ्कर-सर्वस्य ]

जहाँ हं द्वियन के विषय वहां जात राठ दौर, मुक्ति मोल मॉगत फिरे दढ़ बन्धन के ठौर ११७१

रहे एक ही छौर पर कपटी करें न मेल, जॅसे भाजन में भरे मिलें न पानी-वेल।१५२

सण्जन का आदर मिले पिटें कुषाली कृर, चन्दन मस्तक पं चढ़े जारे जात वयूर ११७३

मुमन सरोवर में रिक्के सहुपदेश व्यरविन्द, देख दुष्ट दाहुर हुरें सेवत साधु मिलिन्द ।१५४

शंकर सुन्दर रूप को सन की शोभा जान, मन की शोभा साँच हैं घन की शोमा दान ।१७४

तन से सेवा कीजिए मन से भलो विचार, धन से या संसार में करिये पर-क्ष्पकार।१७६

मन में राखें और कछुवाणी में कछु और। कर्म करें कछु और ही भुठे बीनों ठौर ।१७०७

दाहसार में दाह कर फिरे मिलापी लोग, जीवत की सयोग है सब को चन्त वियोग।१०८

उँचन की मिलनीच सों होत प्रतिप्टा मंग, गंगाजल खारी भयो पाय सिन्धु की संग ।१७६

श्रभव दान दें दीन को फेर न करहिं सहाय, ऐसे पापी पोच को सचित सुवश नसाय ११८०

कहाँ अनिया काँ भयो विद्या के दिव वात, साँच कहो वोकन रह्योचम तमारि के पास 1१८१

सूरन को सनमान कर कूरन की व्यपमान, साधुनकों पुरा दें सदा दुष्टन को दुरादान ।१-२ जिनके लिये समान है मान और अपमान, तिनको या ससार में सन्त-शिरोमखि जान।१८३

ष्ट्रभा राम के नाम को क्यो रहि रह्यो गमार, कर्म राम केन्से करें तो सख होय अवार ११८४

गरजत-बरसत जात हैं घन घनघोर खनेक, चुई न बातक बींच में बूँद स्वॉति की एक ११८४

सुख में वर्ने न आससी हुस में वजे न धीर, शंकर कहा न कर सके ऐसी नरवर वीर ११८६

श्रासस रोग दरिष्ट मद मूह श्रविद्या रार, जा घर में ये सात सो दुक्खन को भडार १९८७

लागं लालच भीह मद काम-कोब ये पॉप, जीवत छुटें न जीव को सदा नपावत नाच ।१८८५

लू काहू को है नहीं तेरी कोई नाहि, स्वारथ को सम्बन्ध है शकर या अस साहि। १८०६

विषा, पौरुप, सम्पदा, सुयश, देह नीरोग, भोगें इनके बोग से बड़भागी सुख भोग।१६०

ष्ट्रथा नियो सी वर्ष ली कियो न पर उपकार, धराती में घन घर मरी केवल कुयश प्रसार ११६ र

योगन की भरतार है मिश्याहार-विहार, या सुख-दुनी बान की शंकर वेग विसार ११६२

रे शंकर मिट जाँगमे घवल घाम आराम, पे न मिटेगी कल्पलों उपकारीको नाम ११६३

विद्या पौरुप विक्त का लो न कर श्रभिमान, झानी बलधारी धनी उन प्रक्यों को जान ११८४

```
🛮 🕃 र-सर्वस्य 🕽
```

इरिभक्तन के हरिपदी बन, मन, धन हर्गतेत, भई विदेखिन की सभी सींचत बोलत खेत ।१६४

सीर शर्करा-से मिलें मूल निजल्य-परत्व। प्रोमामृत पीते रहें अपनाते अमरत्व ११६६

भूता त् भगवान को रे मद-मत्त ज्ञजान, पोच शिवण्डा का गृथा करता है अभिमान १९६७

क्का वायसराय से जो सुन चुके खगेशा ऐसे शमर्वारय का भूते इस उददेश १६८

हे शंकर संसार में रहेब रावण राम, दोनों के अवशिष्ट हैं दूपित-भूषित नाम।१६६

तनसे सेवा कीजिये मन से भस्तो विचार, धन से या संसार में करिये पर-उपकार (२००

मान-बद्दाई मत करे अपनी अपने आप, पानेगा इस पाप का फल कठोर सन्ताप ।२०१

नारायण के साथ श्री करती जो न विलास, सो वे जीवन काटते हो धन-होन ब्हास १२०२

लाद पराये धर्मका संकट-भार चातील, सोता पिंजड़े में पड़ा बोल सनुज के बोल।२०३

फैसी तारक मन्त्र है राम-चरित्र उदार, थोरे हु गुन राम के गई सो बेहा पार 1२०४

क्लपावत ही खाँर को कलपाचीगे वीं न, व्यास हे सुख-भोग तो चरित सुधारी क्यों न।२०४

रोता शेशव श्रोय में बीवनमुक्त कहाय, स्रोया यीवन-स्वर्ग हा नरक बुटुापा पाय १२०६ धर सीवा सद्भाव के द्वाट समफ की खोल, युक्तिवाद के बाट ले चर्क-चुला पर तोल ।२०७ शंकर भौरों के लिये कर कुछ ऐशा कीय.

जिस ह द्वारा देश में अपर हो रहे नाम १२०८ कर्मवीर जाते नहीं मानव-धर्म-विरुद्ध, रखते हैं आचार से तन मन, वाणी शुद्ध (२०६

कर्म क्रोड़ पौड़े रहे उद्यमहीन चदास, श्री, बल, श्री लावी नहीं चन्नति बनके पास ।२१०

करता है जो पातकी विधिश्विषेष का लोप, होता है उस बीच पे शंकर प्रभु का कीप। ४२१

करते हैं जो ब्योर का इच्ट बिगाइ श्रनिब्ट, करटक हैं वे जाति के ख़ांटल दुष्ट पापिष्ट ।२१२

मूं उसांच के ढांच में दई जांच की खांच, राखे रही न गास हू पत्त में पजरे पांच ।२१३

ऐसी करनी कर सरता छल की बान बिसार, तेरी फुल-कोरति बढ़ें सुख पार्वे स सार १२१४

जो स बिताता है वृथा दुर्लभ जीवन-कालः होता है वह साहसी जगदादर्श विशाल।२१४

सोंचे मन के भाव को सत्य बील कर सील, कर वैसा, जैसा कहें तुल्य रहें तिक तील ।२१६

प्रेमी करते हैं सदा सब से मेल-मिलाव, त्यारों वैर-विरोध को मान भयानक पाप ,२१७

जो जन खोते हैं बृथा अपना जीवन-काल, बनते हैं वे आलसी शठः निर्वलः कंगाल ।२१५ शङ्कर-सर्वस्व j

को संसार मुधार में रहते हैं अनुरक्त, वे अमोध आदर्श हैं जगदुन्नति के अका १२१६

मृद्दं ब्रह्मझानी धना हुआ दोंग रच मीन, पेट-पाल के जाल में चलमा ऊत न कीन। १२०

. मुने स्वर्गे के लालवी मन्त्र अपे ले माल, वर्तमान मुख-भोग बिल ष्ट्रथा वितावत काल। २२१

अपने को नीके लगें औरन के जो कर्मन, सोच शुमाशुभ सो करो यही सनातनधर्म। १२२२

इय करने के काम को फिर के लियेन छोड़, सम्मतिशील सुजान के जीवन की कर होड़।२२३

इत्पर से त्यानी वने भीतर धन की झास, चारे के चेरे चेरे बाबा गर्यवदास १२२४

खीरों की खनशीत पर क्यों करता है रोप, रे धर्मध्वज छोड़दे अपने दुर्गुण होय।२२४

शोखिन पीते हैं सदा अटके पॉच पिशाय, पोंची में मुखिया बना अबल पंच-नाराच १२१६

शक्तिहीन,रोगी,दुची, वालक, वृद्धः चनाथ, सब की सेवा कीजिये वकड़ पुरय का हाथ ।२२७

रांकर जासीं लोक में बढ़े सदा सुख-प्रीति, नीति जान ता रीतिकों है विषरीत समीति।२२५

कार्के, केरी चाल को रे यहार्रका काल, मये दरिद्री लोकपति रङ्क मये मुगल ।२२६

पाते हो वरु-पुरुज से पत्र-पुष्प फल-दान, श्रोरों का उपकार यों करते रहो सुजान । २३० मुख मोड़ा वर्त्तन्य में करता है खुद्ध और, शंकर लेशा कायु का दूपित है सब दौर 1२११

पास रहे न्यारे चुगें गुप्त करें सहवास, काक सिरताते हैं हमें उत्तम तीन विवास।२१२

पोच, पापियों से छुका करता समस्त्रे पाप, घर्माचार सुघार से सुघरों अपने थाप १२३१

माना के मनके विसें वसे व सन में रामः नाम कमारे भक्तजी स्रोल कपट का काम १२३४

मृह न मोगो सोह की महिमा से मुख-रान, चिड़ियों की चूँ-चूँ कहाँ सुनते सुने शचान।२३४

ठीक बात माने नहीं यन में भरली भूत, सींच रहा है मृहधी चन्दन जान वयूल 1२१६

रवारे नर-नारी रहे जिसमें प्रेम पसार, सुख से ऐसे गेह में बढ़ता है परिवार।२२०

जाति-पाँति की भिन्नता राजनीति मतभेदः करते हैं ये तीन ही जेम-पटल में छेद ।२३८

बातों के यरहे जिए बायस के सतमेद, क्या वरसावंगे सुधा बाइस में कर होद 1२३६

थोड़े दिन के और हैं हा जीवन,जल,णश्न, ठेल युद्धपा लाग्हा संकर मरणासन्न ।२४०

फेन रहा संसार में जिनका प्रश्य-प्रताप, वे बदमानी घन्य हैं वरम वृष्य निष्वाप।२४१

सरयशील जी जी जिये वी जी वर्जे व टेक, मूँ ठे करत अनेक प्रण पैं न नियाहर एक 1२४२

## शहूर-सर्वस्य ]

स्यो रोफ कठोर की गई न गुल की वॉड, सूपे तर देवे नहीं पत्र, पूल, फल, झाँह ।२४१ आ तरुली के अंग में करे निवास अनंग,

चरुण अकेलो मत रहे वा पर-तिय के संग।२४४ च्याज यहाता है जिन्हें उद्यम करें न और,

ननको माया में कहाँ परहित पाने ठीर रिश्न राजन्सर सों इस्त हैं हाकू चोर, लपार, निहर सगत को ठशत हैं साधुन्वेप सटमार रिश्न

मुनुवा का मोमी यना मुनु हो किया न मेल, रे धर्मध्वज्ञ पाप के खुल-युल सेला खेल। २५७

मिलता है जो मिन से तो कुषरित्र धुपार, प्रमामृत पीले सराा जावि-विरोध विसार ।२४२ वो कुछ छोरों का भला करते हैं हम लोग, उसमें होता है भरा धवना ही सुरस-भोग ।२४८

वरु-ब्रह्मी फूर्ले-फर्ले आपस में लिपटांप, माने महिमा मेल की बढ़ें प्रेम-बल पाय।२५० पेर रहे संसार की प्रेम-चेर भरपर,

पहले की पूजा करो पिछले को कर दूर । २.४१ छोड़-छोड़ खालम्य को कर उदाम-उद्योग, धर्मकीर जीवे रही मरो कर्म-फल भीग । २.४२

जो चाहे जड़ता घटे बढ़े थिवेक्न-विचार, तो मादक द्रव्यादि त् सोटे व्यसन विसार।२४३

हेरों अथवा और की जामें लाभ न होय, हा थोथों करतृति में टुर्लम आयु न सीय २४४ हाव न नीचों पे पड़े हवें समुन्तत वीर, रोनों पुष्ट अमाण हैं निरस्तो नीर-समीर १४४

मूँ हे हुपै-विपाद का रहा न जिनमें रीम, भास चन को एक से बन्दक-निन्दक लोग।२४६

हवाज षटोरें को धनी करें न उद्यम खोरा उनकी माया में कहाँ पर-हित पाये ठीर ।२४७

सान सित्रता का करो प्रोस पवित्र पसार, मिन्न-अंडनो से सिलो छल-कापट्य विसार (२४-५

जपने रहते हो यथा जिल पुरुषों के नाम, क्योंजी करते क्या नहीं वनके से ग्रम काम ।२४६

पहते थोड़ो सुख मिले फिर दुख होग बपार, ऐसे वीच कुहर्म को शंकर बेग विसार १२६०

धारे पर-उपकार कर भली-मलाई जान, सबकी जन्मतिमें मिली अपनी उन्नति भान।२६१

पद्म-तत्र का नीर से देख विजव्या मेक, रेशकर संसार में इस प्रकार से खेल 1869

सबस वीर व्यवतान के बाय पतोटत पाय, काम तपु सकता विना कापे जीतो नाय १२६३

जो बुद्ध मूलो से हुआ उसका सोच विसार। भावा वोड़ विगाइ से चेत चरित्र सुघार ।२६४

पानी गिरे समुद्र में पर्वत पे चढ़ जाय, पाय तीचवा उच्चता कीन नहीं कतराय।२६४

साचि मन के माव जो कहते हैं छल छोड़, उनके कमों की कमी कपटी करें न होड़ ।२६६ शहर-सर्वश्व ]

मैर-फूट के जाल में जकड़े रही समस्त, देखी मेल-मिलाप के गौरध-रिव का अस्त ।२६७

त्यारे अवके काम को फिरके लिए न छोद, चार फलों का साहमी पीले स्वरस निचोद।२६८

एक बढ़ाबे विज्ञता एक करें मित मंग, देसे सम्बन्धसम्ब दो दृश्य मुसंगन्तुसंग १२६६

निन्दा करो न और की है यह निदित्त हमें, निन्दक जानोगे नहीं मनुज्यमं का मर्म ।२५०

सरिवा-सिन्धु सरादि में मलहिं वरे न कोय, ज्ञान गंग में व्हाव ही रॉकर सद्गवि होय ।२७१

रीक रसीले प्रेंम की पकड़े प्रिय की बाँह, गाँटे प्रेंम रसाल के पत्र, पुटप, कल, छाँह।२७२

रूसी रीक कड़ोर की गहे न गुण की बाँह, सूसे वह देवे नहीं पत्र, फूल, फल, छाँह 17७३

शोधे भू,जल,वायु को तरिए-ताप का योग, जिसके द्वारा होम की विधिक्षीरते हम लोग।२७४

चकराता है मोह के साथ विवेक विकाश, वूमे-वदे दुचाल पे जैसे विमिर-प्रकाश।२७४

शंकर बृदा हो गया शंकर हुआ न हाय, योल प्रमादी क्या किया कोरा मुकवि कहाय। १०६

रोंकर दौड़ा चा रहा अन्तिम काल समीप, बलता देखा दे सदा किस का जीवन-दीप (२७७

खपने की नीके लगें खाँरन के जो दर्म, सीच शुभाशुम सी करो यहीसनावन धर्म।२०५ मृदन को परतंत्रता दुख-रन्धन को जाल, झानी पाय स्वतंत्रता सुख भोगें सब काल २०६

दीमों को सुरादान दो समको इसे न पाप क्या लोगे वींद होगए उनसे दुश्यिम बाप।रहः

सुरा भोगें दानी-धनी उन्तति का सुरा चूस, घर बाते हैं और को जोब-जोइ घन सुम ।२०१

जो उपजावे जानि में हेल-मेल सुख-प्रीति, धर्म-नोति सो रोति है नहिपरीत धनीति।२८२

जातेगा जगदीश को जो जन छोड़ कुकर्म, क्यों न सुधारेगा उसे सत्य सनातनवर्म।१०३

हाय युदाये ने किया योवन चकनाचूर, पहनी वाते हो गई शकर अवतो दूर।रूद४

गेल गद्दी काशान की धर्म-किया कर बन्द, क्या करनाथा क्या किया रे शंकर मतिमन्द्रश्चर

ज्ञातकोषना हो चुकी गुहियों से बत रोत, पूरा-पूरा कर सब्धी शंकर-पिय से मेल ।२८६

जो नू चाहे श्रम घटे वढ़े विवेक-विचार, मो मादक प्रच्यादि सम घोटे व्यक्त विकार।२००

को न जानता श्रर्थ को जपता है गुरु बंत्र, मामोकोन समान है उसका श्रानन-पन्त्र ।२८५

जो सन, वाखी, कर्म से सबका करे सुधार, वे बहुआणी धन्य हैं सुक्कवी परभोदार (२८६

जो तू चाहे सोदि सब सब्जन कहें सपूत, हो ये बीनी त्याग दे चोरी, जारी, चूद ।२६०

## शङ्कर-सर्वस्व j

रंक घनी शाठ बुध प्रजा राजा कायर शूर, साथे काल कराल ने करके चकनाचूर। २६१

षांकुर फूटे फूट के चली वेर की वेल, लग फून-फल फन्द-खल स्वाद मिली अनमेल ।२६२

जिन को जीवन-भार है जिनके देह सरीग, सम्पर्धि है में सुरा नहीं मरें महा दुरा भीग । २६३

हितकारी माता, पिता, दुहिला पुत्र कलत्र, ये सब जीवन के समें मर न कोई मिन १२६४

सुख में सब कोई मिले दुख में मिलेन कीय, भक्तो मिलापी जानि जो सदा संगावी होय .२६४

स्वारथमूलक लोक में सब ही के व्यवहार, ये बरमारथ के लिए बिरले करें विचार 1246

करत हृदय चाकाश में बहु मत-नखत प्रकाश। ज्ञान-भातु विन को करें मोद-निशा को नाश।२६७

पापिन को पालत रह्यो सद्। सताये सन्त, पाय गुसंगति चन्त को किये कुकर्म अवन्त ।२६८

बल बिन वूटी देह के शिथिल भये सब जोड़, मृष्णा-तहली की श्रारे श्रवतो पीढ़ो छोड़ ।२६६

मूठन में सोंची कहें ताकी शिक्त न यूक, ध्यन्ध ध्यविद्या ने किये निज हित परें न सुक।३००

सुमिति विना सम्पति कहाँ सम्पति विना न चैन, चैन विना जीवन दृथा दुरा मोगो दिन-दैन ।३०१

पहे ब्याब की जीविका करें न उद्यम व्योरः विनकं हर्ण कठोर में कहाँ दया को ठोर ।३०२ दिन कार्टे दुख पाय कर करें न कोई काम, पड़े पुकारें आलसी मोजन मेजो राम।३०३

'हाय-हाय' भवता करें जा कुल में दुरा पाय, सो थोड़े ही काल में नष्ट-श्रष्ट है जाय ।३०४

मुप्त-सम्पधि के शत्रु ये दुख-दरिद्र के दूत, स्र सप्तन के अये कोरे क्रूर कप्त ।३०४

जान युरी मानत नहीं हितकारी की बाद, धनहितकारी की कवा सुनत न मृद्र अवात (३०६

भटके देश-विदेश में किये अनेक उपाय, मिली न एक बराटिका मरे महा दुख वाय।३०७

विद्या,धन,धरनी,सती, सुत बुध देह निरोग, सच्चा सित्र सुदास थे बङ्भागी के भोग ।२०८

सर्वनाश को जाल है बाधक याल-विवाह, फरफरात या में फसो दब्यति धर्म निवाह ।३८६

चेठ रहे जो झर हिय छोड़ अधूरे काम, सो कबहूँ पावत नहीं कीरति,सुख, विश्रास।३१०

मरना मरे पहाड़ ते वहत अधीगति पाय, देख फुद्दारेको सजिल नज-वज ऊँ-वो जाय । १११

जुर-जुर जड़ क्यारी करें जूथा की व्यापार, जीते जी तोड़ें नहीं हार-जीत की तार 13१२

को मानव-तन पाय के करे व पर उपकार, सो शह, पापी, पौच,खल वाधक भूपर मार 1३१३

जिसके द्वारा हो ग्हें अभिनव अविश्कार, होगा उस विद्यान से संबंध सर्वन्सुधार ।३१४ शर्द्धर-सवस्व ।

पुष्ट निरोगी श्रालमी मृद् युवक धनवान, ये गुण वामें देखिये चाहिन दीवे टान ।३१४

विद्या बलघारी बढ़े पाय घरा धनन्त्रोप, रं बोभी मुख्य पाते नहीं लुट्घक विन सन्वोप ।३१६

वीर बाज के काम की कल के लिये न छोड़. व्यार वीरुप पुष्प का वीले स्वरस निबीड़ १३१७

बीर बहाई लोक में करी न अपनी आपः श्रोता समर्फेंग उसे केवल पीच प्रताप 1३१६

बॉधे बोट प्रपच्य की जटिल जाल की रीति, कोन कर्षा न्याय की बनिका है नुपन्तीति ११९६

बनते हैं विद्वान ही घार सुकर्म कुलीन, मुद्द दोंगिया डोर हें युच्छ,विपास विद्वीन।३२०

श्रद्ध स्विद्या के जादे अक्स जन्य अयोध, द्वेस रहे हैं जाति में वर-फुट छल क्रोप ।३२१

भूँडन की भूँडी कथा सुनसुन चपने सोम, धीर चतुर के चित्त में नुभे न बरचा नोप ।३२२

क्पजाते हैं कोक में दुहिता सुत मा-माप. रूप राम का दखले शकर सब में ब्राप।३२३

विद्यान्वल पाया नहीं कुछ म कमाया माल, शकर योही व्यायु का व्यव तक बीता काल ।१२४

होने लगता है जहाँ परम घर्म का रास, योगी करते हैं वहाँ दूर अधम ज आस ।१२४

धर्म शील माता-विता श्रतिथि श्रीर झाचार्य, इन की पूजा प्रेम से करते रहें सदार्य ।३२६ जाके भागी भारते बेहत मानी हार, सो जुबा ज्वारीन के मयी गले को हार ।३२७

मदिरा मतवारी करें भंग करें मित-भग, धरस नसावे चातुरी चौड़ करें बुढग १३२८

सममा हारा द्रव्य को श्रवुष जीवनाधार, बन्ध किया बन्धेर ने पामर पुरुषकार १३२६

सेषफ हैं जो जाति के शुद्ध चरित्र वदार, शंकर है संसार में उनका जीवन-मार ।३३०

लीयन जिनके ज्ञान के अस ने दिये बिगाद, विनको एन की बाद में सुकत नोहि पहाइ 1३३१

खाते हैं भरपेट जो मार-मार कर धूँस, वे चाकर कॅचे वहे श्विर न्याय का चूँस ।३३२

घोर नीचता ने किया जो बहनति का दास, शंकर जाता है नहीं वह उन्नति के पास (३३३

खेत इजाड़े रात में सजि केहरि की खाल, भोखा छाय किसान ने सममासिंह भूगाल ३३४

पटियों ने माना बड़ा नीच निरसर सुद्र, गन्दा नाला बन गया क्या इस मॉवि समुद्र १३३४

करता है जो शक का दुरुपयोग से नाशः वर्षो उसके प्रस्तिष्क में प्रतिमा करे प्रकाश १३१६

कार्टे कष्ट कलाप में कुत्सित जीवन काल, घरे घोर द्विष्ट्र ने पकड़ पीच कगाल 1३३७

कोरे क्र क्षान्त्र दे चट चेला कर लेत, ऐसे शड गुड को सदा शंड शिष्य धन देत ।३३८ शहर सर्वस्य ।

काम क्रीय श्रक्षान श्ररि साहच श्रीर वर्मड, ये सबद पीड़े पड़े पॉच पिशाच प्रचंड ।३३६

करत मरे जिन के बढ़े घोरी जारी रीप, 'तिनके गुणमाही गिनें कर कुकर्म में दीप।३४०

पोर उपक्का जालिया हम बाक् बटमार, सुटें जनवा को यम परखीतल के भार १३४

साते हैं जिनकी बनी गुह-चीनो, रस-राव, सात-रान में क्या रहा उनके साथ बचान १३४२

काल विवाते हैं युधा वजते नहीं कुटेंप, कोरे चक्रवादी बने ठलुओं के गुरुरेव ।३४३

श्रीरत के दिंग बेंटकर मारत कोर्ले गाल, द्यानी-गुखी न जानिये वे बंबक बायाल ।३४४

रोट खरे-ग्रीटे करें सुरा-सहट का दान, इस मृत्रे विश्वास ने तुटे निवट बाजान ।३४४

गैत सञ्जनों की गही छोड़ कुचाल-कुपन्य, शुद्ध सदाचारी बनो पढ़ मुघार के मन्य 1३४६

भौरी को डगते रहे डिमिया कमती बोल, मेड़ें घटिया माल को लेकर बढ़िया मोल ।३४७

र्षारों का छड़ भी नहीं करते हैं, उपकार, पाप कमाते पातकी लाद कुत्रीवन-भार । १४०

ग्रण-सुत बामी न्यान ने बसे ऋणी पशु दीन। फुरकी जबती ब्यादि से हुए ब्यॉर भी हीन 1रेप्टर

उलटी सीघी चाल से काल हुआ विपरीत. हाय जीत की हार दें निरस हार की जीतादेश श्रायु विताता जो वृथा कर कोरा वक्षाद, धन्य मानता है उसे प्रतिभाद्दीन प्रमाद (३४१

शंकर विद्या से बने कोविद करुखाकन्द, धन्य व्यविद्या ने किये क्रियानी सविसंद।३४२

रांकर विद्यानी करं अभिनव आविष्कार, मतवाले पुद्धू मरें जनता में कुविचार ३४३

सीख सिराना सीखना लेकर-देकर दाम, यो गुरू-चेतो के वर्ले धर्म-कर्म अभिराम ।३४४

सत्यानाशी खिल रही भिनगे करें विसास, फूल-फूल फूलो फलो देख वसन्त-विकास ।१४४

रवीं विजली की शक्ति से चलते यंत्र खनेक, त्वों सब देहों को करे चलिल चेतना एक ।३४६

विद्या हुंचा है थिख में सुख-संकट का खाल, काट सकेंगे एक सा जीव व खीवन-काल ।३४७

मत-पन्धों की कल्पना जाति-पॉति जृप-नीति, इनके द्वारा द्वेष ने द्षित कर दी प्रीति ।३४८

मायिक सरवारेन के जाल विद्ये जग माहि, लौकिक जन उरमें पडे फेंसे परीचक नाहिं।३४६

मत-पन्थों के वाल में उलमी मानव-योक, समभे चोटी मुक्ति की पकड़ बन्ध का ठोड ।३६०

बुद्ध् ज्ञान धुजान को गाल म मार गमार, ढोर हुँ कता है कहाँ समम सिंह को स्थार।३६१

चोखा आमिष भी सहे छुरस पीव का पाय, डर जाते हैं मुरमा कायर को अपनाय ।३६२ शहर-सर्वस्व |

सुरा भीमें प्रश्वारयी विद्या-त्रल बगगय, नीच निकम्मे आलसी प्राणवर्जे दृख पाय १३६३

ज्ञार ज्ञारिया मादकी वचक चोर लगार, करने हैं संसार में घोर कुकर्म प्रचार १३६४

जनता का जो दित करें देश-मध्य वर घार, कर हेंगे वे लोक का रोक विचाइ सुधार 136%

जो विधा-तत्त से वने सन्तन सम्य सुत्रोध, इनके शिष्टाचार से बढ़ता नहीं विरोध ।१६६

मृहन की भूही कया सुन-सुन छपने सीच, धीर बतुर के चित्त में चुमें न चर्चा पीच 1३६७

उद्यम द्वारा साहसी कर दिरंद्र की दूर, धर्म धार संसार में सुद्धा भीगें भरपूर १३६=

धनी निरधनी होत हैं रंक होहिं धनवान, कारण जन कालस्य दो सो स्वाभाविक जान ।३६६

विचरत देश-विदेश में करत सत्य उपदेश, सो साथू संसार के काटत कडिन कत्रेश।३७०

रोगों ने जिनका किया दूषित मोग-विधान, वे दुधिया लार्दे पड़े जीवन भार-समास ।३७१

मृह मुदायो गानकर मृह गुरू की सीख, सडा खामीडी मये मांगत डोलें मीरा ।३७२

दान-मोग-त्यानी धनी निरस्त विज्ञूका चेत, चुगना रोके खोर का खाप न चुगता रोत ।३७३

तन मोटो मोटे चलन घन मोटो घर मॉहि, मित के मोटे सेठडी कहाँ मुटाई नाहिं।३७४ फरकड़ की ठाड़ी गुजा बक्कड़-सी लखिवातः या ठगडें के द्वेंठ में कड़े-नड़े नखपात ।३७५

तन के सारी भोंट-से मनके महा सलीन, लाला धनके लालची गुरा गहि राखे तीन ।२७६

माला सटकें सेठजी पाय धरा-धन-धाम, लिया राम का नाम पें दिया न एक झहाम १३७७

श्रोदें श्रम्बर गेनशा धार गठीलाँ द्दः देखो दढीली बने ज्यापन ब्रह्म श्रद्धंह ।३७८

घरें घोर दरिष्ट ने रहा न तुछ मी पास, भिरतमणा स्वामी बने उदर देव के वास ।३७६

मात बढ़ाते मेल का सञ्जन सभ्य मुबोध, भजते हैं ससार में मृह जमाद विरोध १३८०

चित्तम चढ़ाई चरस की घट चूँ मी ललकार, जानी ज्वाला-जोशनी धार धुव्यों की धार १३८१

तापत हो दिन-रात क्यों नागाओं यस खेह, पूरी सप कर सीजिए घर धूनी में देह ।३५२

राख रमाई श्री में चिलम-चीमटा हाथ, मॉगत फिरें महंतजी बालक बार्ड साथ १३८३

हाइन की माला घरे मंदिरा मल पी-खाय, काणालिकजी तर मरें घर-घर श्रलख जगाय (३८४

कस कौरीन लपेट रज कर शिर घोटमघोट, अक्तखराम मोटे मये खाय भीख के रोट १३८४

रूराड़ स्राड़ बादि सब उदर देव के पास, शंकर कबहु न जायगी विद्या इनक पास ।३५६ शंद्धर-संबंध्वं ]

सुरा से पाले दैवियाँ जिसमें अपने अश, शुक्त पत्त के चन्द्र सम बद्दता है वह वंश ।३८७

मर्म जनावे धर्म का जिस का अनुसम्धान, पूर्ने उस मस्तिष्क को वैदिक देव सुजान ।३८८

हा विकते हैं पेंठ में दिन-दिन दुवले दौर, कार्ट बधिक कटा रहे निर्दय हृदय कठोर।३८६

गटकें गट्टे रेवड़ी पीते शरवत चर्क, जिन से ऐसा मेल हैं फिर भी उन से फर्क ।३६०

खनी न पाँरे गोद्दो खेड़ा समक पहाद, मार पछाड़े ने तुम्हें सिंह दहाड़-दहाड़ ।३६४

डवम से न्यारे रहे मान कुमित की सीख, पातें पेट कुलच्छी मांग-मांग कर भीख ।३६२

होपी मतमारेन की जुड़ी-जुदी छमि हेर, फौन कढ़े मन की दशा वस्त्रन हूँ में फैर 1884

खरड बना पाखरड का ठगई की धन धार, ठगता है संसार को ठगिया जाल पसार ।१६४

जो गन, वाणी, कर्म से सबका करें सुधार, वे बब्भागी धन्य हैं सुकृती परमोदार।३६४

एक पिता के प्रश्न हैं घर्क सनातन एक, हा, मतवालों ने रचे जाल-सुपन्य अनेक ।३६६

द्वरा मोगें पुरुषारथी विदान्त्रक्ष घगराय, नीन निकम्मे यालसी प्रायसर्जें दुरापाय।३६७

मारी प्राफ़ुत न्याय ने पत्तपात पर लात, हुरा देना संसार में कष्ट सहैं दिन-रात ।२६८ ट्वी राटिया पे पड़े घर की टटिया मार, चौद मूदड़ी मा रहे कर्मदीन भरतार ।३६६

व्यापक है संसार में विधि-नियेश विख्यात, शिक्षा मानवजाति को मिलती है दिनरात ,४००

ट्र करेंगे भारतसी मन-मोदक से मुदा, भूत-फलेंगे चित्र के सुन्दर नीरस करा 180१

मूह-मरहती में पड़े पामर पूँछे जात, सा समाज में को सुने परिडत की प्रिय बात १४०२

वड़े बड़ाई लोक में करेन अपनी आप, विन पूर्वे सब सी कहें छोटे चुद्र प्रताब ४०३

पारे यन की मौज से कल्पित मोग-विलास, कर्महीन जाते नहीं अगदुत्रति के पास १४०४

हत्यारे पाँच को दिया प्रायद्यय कर न्यायः पत्नी तो बिन याप ही विधवा करडी हाय १४०४

विधि-निर्णेष आने बिना सनमानी बक देव, ऐसे वक्षादीन की सन्मति मति हर खेव ४०६

हाय कोसनी हैं जिसे अवला संकट भोग। बाते हैं उस वंश का खोज मिटाकर लोग ४०७

मात-पिता गुरु जनश्रतिथि चार्गे देव समान, इन्हें मान सुखदान कर मूल न कर ष्यपमान।४०८

बाल प्रहानारी बंहों एवजें परमीदार, शंकर होता है वहां सबका सर्व-सुधार १४०६

मनसा-वाचा-कर्म खा जो मुधरें हम लोगा तो सुदा देंगे देश को सब के सब क्योग १४९० शंहर-सर्वस्व ]

त्तरकर ज्वारी वालिया दिसक जार स्वार, ऐसे श्रमुरी का करे दुरट-विधान सुधार 18११

प्राणुद्ग्ड पाते २हें नरघाती श्रमियुक्त, काट वेरियों के गले विचरें वीर निमुक्त १४१२

रहै जन्म से मृत्यु लीं ब्रह्मवर्य-वत धार, सममो ऐसे बीर को पाँक्प प्रकणकार 1813

दाता जिनको दे रहा विख-विवेक विशाल, उन लालों पे बारिये चगाएव हीरान्ताल १४१४

नीच, निकन्मे, नारकी, पोच पसार श्रमाद. मोधू मरते हैं सहा मोग द्रश्दि, विपाद १४१४

जान रहा है शुक्र को जो सुख जीवत-हेतु, महावर्ष होगा उसे भन-सागर का मेतु।४१६

जी विद्या बल वित्त का सुख भोगें भरपूर, वे रहते ही बन्त कों बोर तरक ने दूर १४१७

जो विशाधर धर्म का करते हैं उपवेशः मंत्र सुनें पूजें कन्हें सादर प्रजान्त्रजेश ।४१६

जब ली बर्प पबीस की तेरी भाषु न होबः सबली अवने शुरूको मैथून कर गत स्रोब १४१६

जो पशु अपनी आयु-भर सबके आवे काम, पालो मत मारो तजो ताको मॉस इराम १४२०

जो पंचरव-विकास से बनते हैं तन थोक, इन देहीं के दृश्य हैं मृतकों के परलोक 1४२१

जाके मुख महिरा लगे मतवारो कर देत, वल-विवेक शुभकर्म मुख्यतन-मन-धन हर सेत।४२२ जा प्राक्षी के देह में सवल शुक्र को राज, सो सुम्बसी संसार में सिद्ध करेसव बाब १४२१

जात मान कर सत्य को कहे करें वो ठीक तिनके जीवन को प्रथा सककी सीवी बीक १४२४

पोधी योधी यस पडे आन इसारी सीख, स्यारे प्रतुष्या सीवकर सॉल-सॉग कर सीख ४०%

रार्भ धार नो सास जो जनती है दुख भीग, दूध दिलाती-पालती मा कर घेम-प्रयोग ।४२६

पाया जिसने ज्ञान का गौरप गुख गम्भीर। कौन न मानेगा वसे धर्म धुरम्धर धीर ।४२७

निर्मत करें शरीर को खोज शुक्त कर खस्त, साम घटाते बुद्धि का मादक द्वव्य समस्त ।४२८

जिनकी रज्ञा के लिए ग्याने ट्रव्य वटीर सन गायों को दे रहे कट्टर कट्ट कठोर १४२६

गर्म त्याग जन्मा विया जिसका चम्त स्तम्यः हा उस साता का बना पुत्र न सक्त अनस्य १४२०

हस्यारे फटवारहे जिन को छेकर माल, नीव काम में सारहे उन पशुकों की खाल ।४३१

बैठे सभ्य-समाज में सुन बाले उपदेश, बढ़ ज्यों के खोंही रहे सुघरे कम न बेरा १४३२

स्रो ग्रन सोवा है युगा श्रवनी श्रायु बमोल, होता है वह ब्यन्तस्त्रों संकट भार खबील 18३३

षाप कमाये श्राजलों खर्म-नर्म कर दूर, श्रव रमा होगा पावकी भीग हु एर मग्पूर १४३४

## शङ्कर-सर्वस्व ]

पड़ो न विद्या एक भी पढ़ी न रहाम सीरा। हित काटो जानन्द से माँग-माँग कर भीय १४३४ हाः वारुख्य-वहाग के सरा गरे रस-रंग, बुढ़िया फिर भी पेंठ के सनती फिरे प्रसंग 1845 यधायोग्य वर्ताच की पद्धति के अनुसार, पजा करिये जाति की साहर श्रेम पसार १४३७ धारें दम्पति घम को सारस आदि विहंग, मादा नर दोनों मिले रहें निरम्तर संग ।४३= भीने तरसें तेज को चमक रहे बालाक, नीच उठी, कॅवे वटी कार कुगति की नाक ।४३६ भाग पत्तियों के हरें सिकरा कही शयान, वीनों के छल-मान का बढता नहीं विधान १४४० मतवालों ने मोइली वप की धाल उपेल, खेल-पेल पापएड के इल रहे अनमेल १४४१ मोद विसारे रात की पेट भरन के काज, में हों में दुवके रहे पर-घाती मृगराज 1882 छोड़ रहे हैं साइसी लोचन अभ अपात, यमे न ज्वाल। श्राधि की व्याधि बढे दिन-राउ ।४४३ संघवा साथी आयुली लाख करे वत-दान, पवि की पूजा के विना हैं सब शून्य समान ।४४४ वर्क-प्रमाणों से परे वितरों का परलोक, मुनते हैं, देखा नहीं मान लिया रुचि रोक ।४४४ घटा उप्याता से मिली शीवलवा विपरीत, ररिश्चन्द्र का योग है सुम्बद् ब्रानुप्रणाशीत ।४४६

प्रेमी करते हैं सदा सबसे मेल-मिलाप, त्यार्गे वेर-विशेष को मान मयानक पाप 1880

भायु भजा की सारहा काल पिशाच प्रचंड, फिर भी तेरा सामसी घटे न घोर धमंड १४४८

सिद्ध रहे स्वाधीनता था जिनका गुरू मन्त्र, उन वीरों के वंश हा दिन कार्टे परतन्त्र १४४६

शंकर देशों में भरे प्रेम-माच भरपूर, जनता की रक्षा करे मार-काट कर दूर १४४०

शकर ही-सा कह हो से मत मारत हीन, मेंट पराधीनल को हल होकर स्वाधीन।४४१

बात न मानें मेल की कराड़े फूट पसार, ऐमी दिगड़ी जातिका वस हो चुका सुघार १४४२

संसर प्यारे प्रोम को, यजड़ें ब्रजा-प्रजेस, हो सानन्द स्वराज्य में उन्मन भारत देश छिप्र

हत्यारी परतञ्जता प्राया हरे प्रया ठान, भोग रहे हैं, दाय हम जीवन मृत्यु-समान ।४४४

जो सामाजिक धर्म वे टिका टिका कर टैक, लागों का नेता बने कर्मबीर यह एक।४४४

परदेशों को देश का भेजन्मेज कर श्रन्त, रांकर लाला हो रहे मरखासन्त प्रसन्त १४५६

भारत रोता है मृत्रा बँठ घार कर मौन, तेरी दुर्मति पे क्रुपा कर सकता है कौन।४१७

देशमिक का साहसी करते हैं व्यपिमान, पाने हैं करत्ति का सबसे व्यादर-दान ४४५ शङ्कर-सर्वश्य ]

डो विकराला नीति के चलने लगे विरुद्ध, सो हम होंगे जेल का काल नाट कर शुद्ध ।४४६

देशी तृत श्रमान से भरते रहे जहाज, रहा करे विदेश की घन्य महाजनसज ।४६०

को सब देशों में रहा सर्वोपरि शिरमोर, मीचा भी मिलता नहीं उस माग्त को ठीर ।४६१

फैसी देनी कालगति हे किलयुग भगवान, चैन कर वचक घनी भूरान मरें किसान १४६२

देश विदेशों में फिरो सामाजिक वस घार, भीत वनो वाणिज्य का कर बढ़िया विस्तार।४६३

फेनेगी जिस देश में फेन्नफुट कर फुट, चौर ठौर की पकता दौर करेगी लून।४६४

हेन सजीते ठाठ का धरे देश पर भारा पेचें माल विदेश का कर विदया न्यापार।४६४

दुकराते थे स्वर्ग को जिनके भोग-विजास, वे भारतवासी करें धीर नरक में बास 1४६६

मम्पादन-स्वातन्य को कुचल रहा सर्वज, प्रेस ऐस्ट की सार से खप्त गधनेरी पत्र १४६७

मार गोलियों की सहे चीर वरें तन त्याग, तीन रक्ष-घारा मिलें प्रगटे तीर्थ प्रयाग ।४६८

करते हैं आलस्य का कमेबीर अपमान, आवि जीवनाघार है उद्यमशील किसान 18६६

शकर खामी सौंप दे चन्नत पद प्राचीन, प्यारा मारतवर्ष हो समल शीम स्वाधीन १४७० लट खोलें बांध जटा मुख्डित लु'(चत केश, लूट रहे इस देश को घर-घर नाना वेश।४७१

श्रपना लेते हैं जिन्हें सुकृती सम्य सुबोध, इन देशा का क्या करें प्रांतयोगी प्रतिरोध १४७२

दृध पियें. बोका धरें चढ़ते हैं कस काय, जोत जिन्हें रोती करें वे पशु करते हाथ। ४७३

करते हैं, योगो, गुर्खी, श्रभिनव श्राविष्कार, वनते हैं विक्षान की उन्नति के श्रवतार १४७४

गीदड़ घुड़की देत हैं करके डॉचे कान, भेड़ी-सी मोरी भई सिंहन की सन्तान ४७४

भोजन भेज विदेश को जेत कवाइ सवाय, या भारी व्यापार की समति कहाँ समाय १४७६

तारा गरा के बीच में जैमे है राष्ट्रश, सब देशन में मुकुट मांग्र तेसे भारत देश १४७०

राजकर्मचारी करें चन पर पूरा ध्यार, बाली देकर जो करें जी हुन्तर हर बार ।४७८

लूट रहे संसार को वे अवनीश टिकंब, जिनके छोटे रूप हैं हिगया चीर बकेत ।४७६

जिनके द्वारा हो सके सबका सर्व-सुवार, इन बातों का देश में करते रही प्रचार १४५०

गिर जाता है गर्च में जब जो उन्मत देश। कँचा करते हैं चसे तब कॅचे स्परेश।४८१

हे शंकर संसार के करदे सकट दूर, मरदे त्यारे देश में प्रोम-मान मरपूर ।४८२ । शङ्कर-सर्वस्व ]

जा राजा के राज में प्रजा मरे हुस पाय, ताको तेज प्रताप बल सदल नारा है जाय १४८३

देगी शकर की दया घड आनन्द ऋषारः देखी भारत का हुंछा उदय दूसरी बार १४०४

पूजो उस पाणिक्य को उद्यमराज बसान, करता इ जो शीम ही निर्धन को यनवान ।४०४

रोती करते हैं जहां उद्यमशील किसान, वसुधा दती है वहां सब को जीवन-दान १४-६

पशु भूसा-चारा चरें हम खाते फत-श्रन्त, कृषि द्वारा दोने। जिथें डोर,मनुष्य प्रसन्त १४८०

जन्मभूमि का-देशका हो न जिसे अभिमान, ऐसे उन बतार की मानी मतक-समान १४८८

ध्यारी जनता में भरें भेद न जाति न पोति, सारा भारत एक हो शीर-शकर की माँति ४८६

भारत भाषा का बढ़े भान भहत्व श्रयार, गौरव घारे नागरी लांतव तेरा विस्तार १४६०

जो उपकारी देश का करते हैं उपकार, पूजो इनको प्रेम से सम्बन, कृतझ, उदार १४६१

तिनके श्राविष्कार हैं हान-गगन के सेट, वे परिटत पांत नहीं भोजन भी भरपेट १४६२

जिसमें नेगी न्याय के उपनें प्रजा-प्रजेश, उन्नत होता है सदा महभागी वह देश ।४६३

नीति छोड़ कर लेत कर जो नृप छल-बल रोप, वाहि एक दिन सायगी हुसी प्रजा कृर कोप 18६४ भूपन की मन्यार में होत प्रजा की लूट, लड़े बलाहफ कीजुरी पड़े घरा पर ट्रट ।४६४

हा हा शंकर हो गया विलक्दीन ससार, संकट-पारावार से कीन करे अब पार १४६६

हिंसा त्यांनी भट बनो पीकर चौहद स्नाज्य, शकर दाता आपको देगा मुखद स्वराज्य।४६७

लाखों कुनवे सागये ब्लेग युद्ध ज्यर घोर, यज रही दुभिन्न की जय-भेरी चहु श्रोर ।४६८

शकर गोंधी सिद्धका फूलफले डपदेश, पाये राम नरेश की प्रभुवा भारत देश।४६६

श्रीगोंचीजी प्रशृति हैं भारत-जीवन हेतु, संकट-पारायार का हो सब का श्रम-सेतु १५००

गोरी गरिमा के हिंतू स्याम विवेद-विधान, मार काटते हैं हमें विकट विशेषी साम १५०१

श्रीगुरु गाँधी का फले व्यसहयोग का मन्त्र, भारत लक्ष्मीनाथ हो पाय स्वराज्य स्वर्दश्र ।४०२

हाला शहरी शाग में रीलट बिल का श्रान्य, देखो भारत हो मिला वेंसा सुराद स्वदान्य ।४०३

भेदहीन ही आइये हिन्द्-सुसलिम एक देश-मक्ति पॅ कीलिये प्यार टिका कर टेक ११०४

षाजेगा घर सोजिया ललतुरुडा यम घरट, हान्हा, पकड़ में हमें हेकड़ बिन वारएट ४०४

शंकर तेरे हाथ है हम सब का उद्धार, पड़ने वाली है कड़ी रोलट बिल की मार १४०६ शहर-सर्वस्व ]

तुम राघा के रूप हो इस कैशव के रंग, संग न वाहो झोड़ना रराते हो पर तंग।४०७

योल विरानी बीलियाँ वहक रहे वरुटूल, पर-भाषा भाषी चने अपना मापण भूल ४०८

जो अन्याय अनीति से अटका न्याय-विरोध, स्रो कर बालेगी प्रजा प्रभुता का परिशोध १८०६

जा साहित्य तड़ाग में फिरता रहा सराग, फूला शंक्य भुंग सो पासर पद्म-पराग ४१०

शुद्ध रसीले माब मे सुन्दर भूपण धारः ध्यारीकविवा-कामिनी कर शकर पें ध्यार । ४११

को जाने कथि के विना कविता को स्नानन्द, मुखचकोर को-सो कहो कॉन लहे लिस चन्द ।४१२

मधु की बाशा छोड़ दे रेमविसन्द मिलिन्द्र, क्यों नरिया के फूल को मान रहा करविन्द । ४१३

चंद्र प्रास देखे रादी सक्संहे पर वाल, दर्शक बोले देखलो गया प्रहुख का काल। ४१४

धाई में कटि दे करे वसाइवली का रोल. पदासिंह का योग है चग-मिलिन्द वा मेल ।११४

अबली जाकी लोक में कविता करें प्रकारा, सबली ता कविराज के यश को होचन नाश १४१६

क्षोता है कविराव का उस प्रकाश में वन्म, जिसकी सीमा से सटे त्याग नकार न तन्म ।४२७

काल कराजु समुद्र में किवता-रूप जहाज, बाय चढ़ावे सो तरे कर्णधार कविराज ।४१८ गग्र-पथ-चम्पू रचें सिद्ध सुबेखक लोगः, उनकी रोली सीखन कर साहित्य-प्रयोग १८१६

सिर पे कच कच-पास पे सीस फूल को बास, जनु सुमेरु पे तोपतम दिनमणि करत विलास।४२०

मार वेग मास्त प्रथल पात्र ६ परितय चाहः। जाके जीवन में लगी जारत युक्ते न दाह ।/२१

छोड रसीं के स्वाद को पटके भूषण भार, कथिता की बन्ही बनी मुकबन्दी करतार।४२२

कविता देवी का सदा रे शंकर घर ध्यान, क्या कादर देगी तुमें, तुक्यन्दी विन ज्ञान। १२२३

विश्व-विहारी दान दे सी पद पदा-पराग, जी मेरे मन भ्रंग का चमगावे बनुराग।४२४

जिनके मीठे बोले पें शिमा रसिक-समाज, उस तोनेको खागया ऋषट बिलीटा खाज १४२४

पमगे अ'कुर प्रोम की पहले तिय के आंग, पहले बाती जरत है पाछे जरत पतंग । ४०६

मेरी भव नावा हरे बह रावा सुखवाम, जिसकी वाभा से हुवा हरियाला चनरवाम।४२७

पर्श काल में देखके तैस बदन विकासः सम्पादकने पत्र में दिखानशशिका प्रास १२००

सब्बातक सम्पादको यों करिये सब काम, कवि तिनरााड़ों को न दो शकर एक द्वदाम ।४२६

ज्ञान-मोह के मेल को मान सुधा-विष योग, यूडा सुरा-सन्ताप में मिश्रित जीवन-मोग 1:३० शहर-सर्वस्य }

शंकर मारी भूल में उझड़ा जीवन-रेत, शेप रसाने के निए अब तो चेत अचेत।१३१

शोखित बूढ़े देह का चाट ग्हे बाताप, पेर-चेर मारे मुन्ते घोर हुक्मं रताप १४३२

हान कहे शंसार को जान ऋसार विसार, मोह पुठारे नोज से कर छनवे पे ध्यार।१३३

रांकर पूरे हो चुके जीवन के सुस्त-मीग, मुद्धू बतलाने लगे घर-बाहर के लोग। १२३४

शंकर येला जाञ्जलों ज्ञान-मोहमय येलः डालेगा दिन घन्त का यस दोनों पर टेल ।४३४

कार मुद्रामा शीत को उसमा श्रन्त वसन्तः फूल बसेरेशी चिता श्रवतो हे समनन्त ।४३६

हे शंकर त्यारे पिता व्यक्ती संस्ट काट, देख रहा हूँ हाय मैं मरण काल की बाट ।४३७

शैशव सीया सेर में यीवन-कल समेत, थोहा जीवन शेप हैं खब तो चेत चचेत।४३=

हाय जिलाता है मुक्ते क्यों शंकर करवार, देख चुका संसार को जीवन-भार स्वार।४३६

हा न पैन पाया कहीं सदय मारा सब ठीर। है शंकर तेरे सिवा क्षय न हिहाना श्रीर ।४४०

र्शकर देखा धाजलों चौंनद बार वसन्त्र, फूबे-फूत रितला रहे फन जीवन का अन्त ।४४१

सेन चुका सोटे-सर्रे निषट स्त्रीसके सेन, ब्याज मोह्-नाम बजी संकर में कर मेल १४४२ ह्रवे शंस्ति सिन्धु में देह-पोत बहु बार, शंकर, बेहा दीन का अबतो करदे पार १४४३

थेर रहे छोड़े नहीं खटके याय कठोर, दोनानाथ, निहार तू मुफ ज्याकुल की और १४४४

डलमा गाया-जाल में मूद सुदुम्ब समेत, ष्माता है दिन श्रमत का श्रम तो नेत श्रनेत ।१४४

वश बीज बोधे बने पूत मिले फल बार, पोता जाता घर चुका छोड़ रोत खितहारा १४४६

चतरा मार्का गोद से मायिक मोह गमाय, बालक बेटा बाप में राकर गया समाय १४४७

स्वामी मरने का नहीं सेवक अपने आप मुक्त बनादें काटदे जीवन-बन्धन पाप १४४८

शंकर एतम ने दिये कान मोह भरपूर, एक दूसरे को कभी कर न सकेमा दूर १४४६

मेला मेल-बिलाय का निरदी प्रजा-प्रजेश, धर्म धार फून्ने-फ्ले सुरा भोगे सब देश १८४०

तियत्तराणी सन्तान शिशु त्याग सियो वैराग, शंकर ऐसे साधु वर बार बार कर ऋाग १४५१

मट्टा है अन्दीति का हा यह बाल-विवाह, सूचा जिसके ताप से दम्पति प्रोम-प्रवाह १४४२

मु दे न राखित दीह क्यों खुने न राखित लाज, पत्तक-कपाट हुहून के पत्त-पत्त साघव काज १११३

जाके वाहर कहु नहीं जो सब ही को धाम, पायो अपने आप ही अपने में सो गम ।४४४ शङ्कर सर्वस्य ]

फूला करटक माड़ में काल पड़ा प्रविकृत, तोड़ चवाया कॅटने संकर सुन्दर फूल १४४४

शंकर इये अन्त को सब ही होकर मीन, हा, ससार-समुद्र को तर सकता है कीन। ४४६

सूर्यगुरमे सेवा करे रीके पर न दिनेश, में अनुसामी रंक को अपनादा न घनेश । १४४०

बराते हैं सौटे-पारे भीवर-णहर भेद, नाबगी-रारयूज को निरसी छिलके छेद ।४४.

एक क्योर सेरो वदन चन्द्र दूसरी श्रीर, भ्राय न कितह वीच में नाचत फिरे चकोर।४४६

शंकर कंगाली बुरी मातु हुचा धन हीत , मकरेला साजायणा सब की सिचड़ी छीन ।४६०

शंकर सिद्दों की मला स्वार करें कर दीद, थोड़े पुरुष। से डरें कायर कई करीड़ 14६१

भूतकाल में जो खिला फूत कहाय सरीज, सर्वमान ससार में रहा न उसका खोज १४६२

नित घूँघट की भोट में रहे न छोड़ी लाज, सो दोऊ नैना काट़ के कागन साथे चाज ।४६३

धीर-धीर झानी थके कर श्रमेक वरवार, बचे न मारे मार ने पूलन के शर मार ११६४

| ***** | ********* | ********** | +66661866666 |
|-------|-----------|------------|--------------|
|       | विविध     | रचनाएँ     |              |
| ***** | ********  | *******    | *********    |

# भट्ट-भएन्त

1

शंकर शिक्षा के पुत्र प्यारे गखनाथकर्ता,
रातेनों कोंदें कान छोटी अर्थिरायं उचारियं,
सम्मोदर देव भाल-चन्द्र चमकाने वाले,
परुकत्म वक्ष सुचर-गुरुक फटकारिये।
अरंकुरा धुमाने धृमकेतु ज्ञातु पर चहुं,
मंगलकरम दुख हनन पकारिये।
ईख के अर्थाने युक्त ज्ञार क चनाले हुत,
आरास में यह की मखन्त की समारिये।

बूँ कता बमाकू दीया बार कृटी कोठरी में, गांजी छोड़ सोगार सराय की-सी खाट एँ। भग की वरंग में जमंग जाग जावी है तो, जुन-भरे लेख जिस लेखाहू कपाट थें। कोरी बाह-बाह कोई कोड़ी भी न बान करं, सुस खड़े कविश-बर्गामी के बाट थें। शुरु बुद्दिता न छोड़नी है विश्व दो भी, देवी की दया है आरी भट्ट के सजाद थें।

एक ब्लॉस शक्ष की लगाली किसे सुमती है,
ऐसक दो माफ चपडी में घर काया हूं।
ऊचे कर सीचे घेठे गाली को मिलोरियों छे,
सुरा में बताबटी बढीसी भर लागा हूं।
सोल के मुझासा गंजी सोपड़ी दिखाना नहीं
दादी बर्गेर मुंदी में बिजाब कर लाया हूं।
गाजता हु तुक्क दर्रों में नरसिंह जैसा,
गीडव शिवनकड़ी का मान हर लाया है।

कालीजी की काली प्रतिमा के पर पूजा करी, कोषों न कुपाया चपला की चम-चम से। मार-बाइ देखने की हुइक बुकारे रही, रापलीला ही की यूत-बाम घम-यम से। रापिका के प्रति राधिकेश को रिकाको-रीको, रासवारियों के लोकड़ों की हमस्म से। दीसरा वयन फट्ट सोल देंगे मट्ट कहीं, मोलानायजी की न बमाना चम-यन से।

×

मुले भागा मूसुर भिड़न्त जामदग्न्यर्था की,

होश महाराज की न परवा बलाजेंगा।
समन्क्रपण जियमु भीमनेन से मिलीग कहा,
जाकुरों को उक्तरपुरावी से रिकार्जेगा।
पीले पर बालां को न धीतिया गुलानी वहां,
गीदक्षे को गुदद वा शक्त व दिखाजेंगा।
भागो मन अह के भगोदे चलावा जाकी,
जीकके प्रतंत बक्त कीर ही समाजेंगा।

Ę

मह किसी सांति सी स्वतंत्रवा न जावे हाथ, येही परतंत्रवा की पैरों में पद्मी रहे। विद्या की सहेली सींधी सम्यवा के काटे कान, साय ले अविद्या की असम्यवा अही रहे। मेद के प्रवृक्ते कर्डे वर्ष हा हुने न ज्याग, फूली-कही फूट सहा सामने गई। रहे। अन्वती ज्ञमां। मोले मानव की ज्ञाची जॉर, दुरावा दरिद्रवा हुलारी से लहीं रहे। राज-कमैचारियों के सुवश बखाना करो,

राजा नहीं ठोकरें बखेल्यों के खेलों में ।
कॉगरिसवों की-बी न हेकड़ी जवाजा कभी,
नाप न लिएाना देवानन्द्री के चेलों में ।
विद्रुषों के हुलक में हुला न गयाना बजी,
सन्दर्भागों की भीत जाना नहीं जेलों में ।
नीत्र ने थी व्याधि करो दूर गदहों के हारा,

मारो भट्ट दींघ की दुलियाँ तवेली में।

प्रदु-पतस्त कीट वारी वाच पाकार में, इवनंदार टोपी छड़ी-कवरी वाच में। बोली क्ष्मरेजी होटलों में खान-पान करों, साहिपी-मुसाहिपी की लाइये बामल में। साहिपी-मुसाहिपी की लाइये बामल में। साहिपी-मुसाहिपी की लाइये बामल में। गौरे की ही का रहे बानत नकल में। देशी बेश होड़ी बाना वॉधिये बलायत का, कीविये विलास मीजी निस्टरों के दल में।

Ł

शंकर की सचा को महत्ता हीन माना करी,
ब्रह्मता में विज्ञवा का भाव भरना नहीं !
यूजी जड़ता को चाह की जिये न चेनना की;
सारी माध्यियों को पर आप मरना नहीं !
रराञ्ची फल-फूट के बहावे रही चेंर वीरो,
आपस में प्रेम पा प्रचार करना नहीं !
मह खुद ही जिये विदेशियां केंगे दिखायों करें!
कंक्ट-म्युद्ध में बुबादी बराग नहीं !

काम चापल्सी के सहारे से चलाया- करो, देखी न दिखाना लेखनी की फरामार्सी की। होरे बकवादियों की मॉति किसी खड़ु में भी, भीरामा न मारत की दुःग्र-भरी बावीं को। स्थाप से बानीति के नमूने चलनाना नहीं,

न्याय सं भनाति क नमून ववलाना नहा, नौकरों की शाही के प्रवरक पद्मवावों की । सम्बाहक यारो, राय भट्ट की न मानीगे तो, रााभीने करान काल कट्टर की लावों की ।

#### ११

देश के विगाइ को बसन्त का विकास सान,
टेसू के समान फूले कोयल-ने कृकिये
क्निति को नीवता की गाद में उस्त कर,
विदान-त बैनव की अपूरी में भूकिये।
मारी मिल-भावना से गोरी-गारिमा को दूज,
काली कालिया के रोज रोने में न चृकिये।
मह को न घारे पाधीनता हुन्दारी मोति,
दीजिये बताइते असन्य उसे ऊकिये।

#### १२

देवनागरी की राम रैं-रें को प्रणाम करो,
बूटी योलियों का सान साथे न मदार्थ।
फारिस लीं फारसी की झारसी डहाते रहो,
कर्दू के दुष्ये का दौर न क्यूट्ये।
बाप ने पड़ी थी, खब आपने पड़ी है वहीं,
खारी राज-आण मान-वन्ही की पहार्थे।
सिरंटर कहाथों मट्ट लंटन की लाहिली की,
उन्न-ऊल उन्नित की सोडी में चड़ाइये।

सूना नहीं चाहते विजायत की थरता कोई, यरूपक विदेशी व्यवसाय की बताते हो। भारत को मह दाँप दोगे खादो खदर से, अपय बुनते हो सुत बीची से कताते हो। काइ-फाइ यान वेचने हो दूने शाम केके, पर्म से कमाते हो न शोना को सताते हो। पाया है नहींना नाम देश-हिवकारियों में, आद्वामें को बोबन सुभारता खताते हो।

१४

बारे वेटा-बेटियों के ज्याह में त देरी करो।
प्यारे शीघ्रवोध का प्रशासमूत पीडिये।
प्रभी खुपचाय विश्ववाद्यों के गिराते रहो,
सथवा किसी को भी दुवारा नहीं की किये।
वृद्धे वड़मागी बालिकाओं को बरे वो उन्हें,
क्रिकेये न बार-बार चन्यवाद दीकिये।
पूको मत भट्ट खटापट्ट बेची बच्चियों को,
मों सारो साल को कमाई कर लीजिये।

82

मूनहीं के हाथ वेब-चेब बोदे यहाँ की तो, शांत की ताथ काट नाक में तयाओं रे। झांती मुग मीन बुनकुटादि को कुनोनियों के जाल से खुदाको खाओ पेट में पचाओ रे। झीन-दीन दाम घरा धारा रक्ष-ऋगियों को, चौरका शांकुओं के दर से बपाओं रे। आओ रे फ़त्रज्ञ काश्यिक दया-दान्वीरों, भट्ट धारायम भूम पूर्म की मनाओं रे। विशापर पीटप०,एल-पत्त० थी डपाधिघारी, मिलजी विद्वारी फूटण वेपहरू वीलिये। देव को विद्वारी से वहा वो मान पैठेहो तो, न्याय की मुला पे प्रतिवाद की न तीलिये। शरह-परट दूपण गड़न्त के दिसान हुए, गोल-मोल पोल कवि शहर की सीलिये। बुरूकहां का राजा हुया दीजिये स्वरूपी में, अह दो अध्यान में न मृत की टहीलिये।

### १७

सभुता पे गुरुता गुरुत्व पं समुख्य साद, भिन्न पिन पेड़ी समालीपना करेगा श्रीन । मौजी महाराज भीजहोन हो गए वो फिर, शकर वे गालियों के गहुर परेगा कीन । सन्ताओं की दानबंगता जोन रही वो हाय, पुण्डों को जैंगे राजासम्ब से बरेगा कीन । वेर्ग सुक्यन्दी हा न आदर बढ़ा वो महु, बोल योल गोली महीकों में हरेगा कीन ।

### १=

भेद मत-पन्यों के भिड़ादों श्रींक्षी शिन्नता से, कीय को ज़नकें को तुला पे तोलते रहों। वींगिया दंटो। पीटो डोंग के दरोससे का, पॉप-बॉव गोस कामाधील कीतते रहों। आप जिसे जानी मानी टीड सम्प्रदाय रखें, व्यॉरों की नियद्य से पीस स्प्रेसले रहों। प्रेम को गटा के गड़ चेंद को बहाते रहों, नियं के विवासी निन्य हिन्दी चोलते गड़ी।

## पंच-प्रपंच

[ इन लम्पों में शकरली ने प्रचलित धा-दिरंशां के पोच पची—चीवरी-चीवल्लाल—क पारत्यत-प्रमादों का मदरीन क्या है। ये तोच मरहूद त्यांचे को तो पाप नहीं सामकेंद्र, परन्तु यहि किसी ने किसी खूल-काबूक के हाथ को कोई चीज कू धाराली जो कस पर पहिल्कास का पम होड़े हो हैं हैं। शहरों में अपची पची का अलाप और प्रमाव कम होता है, परन्तु मामों और कहाची में तो ये व्ययन को 'ब्याइरी-साझाज्य' का एक मात्र व्यवस्थित समम कर क्यारण ही चाहि किसको हैंक्क' दें मुझी माची की जीर इन हम्दों में संवट किया गया है। सम्वादक ]

ŧ

पड़जों में घुमकड़ों की भावि कीन बुमता है, छोटे-मोटे खोटे खपराघ न बताते हैं। अ खु-दश्या मता-पान जूजा मूठ चोरी-वार्य। ऐमी करत्ति पंत त्यारी को सताते हैं।

जैसा महा पापी हैं छुतीली झा रुखूने वाला, पतकी स्वलों में वैसा पवित न पाते हैं। इस महा पाप जो करेगा उसे छेक हरो, भट्ट गाँठ बॉघो वात जूफ की जवाते हैं। यूटों के बद्दान पं घोजुरी निराने वाली, डयोवि जावि-जीव की जवानों में जगावे हैं । ऊँचा न चढ़ाते हैं खबीर-चोर लम्पटी की. ठीकरी भी उल्लू ठिमियों की म ठगात हैं। योल-सोल पालन्यलोपाड सोटे सदर्भो की, भीरता भसको भूल सुग्गों की भगाते हैं। भट्ट पद्मपातियों के पद्मपात-।व्जर में, लुष्डकी स्करी सवाड की सगाव हैं।

गाँबा चरड घरस गर्क फकाफ क फुँकें. ध्यान-चारका को धुआंधार कर लेते हैं। हाड़ी, भंग, वारुकी चढ़ाते अक्रयून साते, माटकता झान की गर्दा में सर लेते हैं। खारी, जार चौरों के संगाती जैल जा चुके हैं। बो भी प्रत्यों के प्रत्य-नाप हर जैते हैं। पटच हैं लुचक्कड़ श्रद्धती छाह देखते ही, छुते नहीं कानों पर हाथ घर लेते हैं।

लेके मनमाने सनासन्त बुढ़े बरना से, होटी-सी हुकड़िया का कन्यादान दीजिये। कीरे बुलवीरो, हुपाहुत्प व्यक्षिचार करो, किन्तु भूल कर भीन दूजा च्याह कीजिये। बाहर तो डाम प्रस्य-प्रोम का दिखाते रही. भीतर हो पाप का प्रचुर रस पीजिये। मदृषे अञ्जूरी छाक छकर वगद्री के गोल में सुम्बर्क्डों स लानत न लीजिये।

रंको में करेंगे नहीं कौको की-सी काचं-काचं, धानकों के धर जाय कोचल-से कूलेंगे । पातक सिटाने को जो पातकी करेगा योज,

पुरुष-रूप उसको बताने में न चूकेंगे। पाप छल-छन्द से कुमाई कर पाया धन,

पनिक बना है, किस भोति उसे उन्नें। छ्ता है अछत की जो छाक बने छोड़-छेक, युग्री पें अक्रक थपेड़े मार युकेंगे।

ğ

षींया षोकड़ात को निकाली मींग षौधरी की, गातियों की रेती से नकींके रोद रेते हैं। पूरे पाषियों को जाति-वाति में पुरोक्त हैं.

कीन जानता है जुपाचुव्य घूँस लेते हैं।

खाते हैं सबों की न रिज्ञाने हैं किसी को कभी, जुतियों चरमने से हमारे आग्य चेते हैं।

जूतिया पदान च दनार मान्य पत है। छूकर झळूती छाक पूजना है जो न हमें, भट्ट उसे झैकने का शिख फूँक देते हैं।

G

वेटियो को वेचे करें बार-वधुषी प व्यार, तो भी न बरादरी से न्यारा किया जायगा। बाह्मणी पदावा माँस स्थाता है सिराता गर्भे,

ऐसे कुलबीर से न दण्ड लिया जायगा। चौरी करता है मूं हु बोले भोगता है जल,

साथ उसके भी पञ्चनवाला विया जायमा । भट्ट भूल से भी जो बखूर्वी की छुएमा छाक, हाँ, स हक्कहों में उसे हुक्का दिया जायमा ।

( 888 )

चार बार गरमी फरंग फूटी पान बार, कुन गई गाँठ गाँठया से जान जारी है। नाम के सठोए हैं, पठोरों में मिलाते मेल, साब साहो की हैं, बाठवां को भी बचारी है। वेयहक पठे करवे हैं मनमाने पाप, यान पं चाइती हाक हुने की विमारी है। पुन्छुकों में पात हैं वहाई सर्पेट सह, पुन्क हैं उटकहर हमारी पैंक गर्री हैं।

है
साथोनी बतारो पूरा मियांजी बनाते हैं तो,
बोलो उन्हें कांन-से अक्षोपर नहीं स्ताते हैं।
पानी मिला दूध चोसियों का गटागट पीते,
बन्दूजी बर्बना अक्सूज्जों का बवाते हैं।
बार्सने बमार करें आपते हैं मेलियों को,
ऐसा गुख गर्द बाराये हैं से ताये हैं।
जच्चों को जनाती मंगिने हैं भट्ट तो भी निस्य,
दुसकहजी पेढ़े कलाकन्द ही उद्दाते हैं।

80

भक्क महाभोत के न होड़ें हिक ठाकुरों है, साजाओं के जीमते परोसे बाध लाते हैं। दरजी समोली, राज, अरजी, कहार, काछी, बारो, जापितों क मोते भोट से उदाते हैं। "फार-फार-फर-फेर कें फॉफ स्काजाकी है तो, बार-बार कोसलों बुलाए बिन जाते हैं। मट्ट मूल से मी छाक छूला है आहुत की जो, उरकद हैं दुक पर उसके न साते हैं।

### 88

मादकी चनोर चोर लालची लगर लुक्के, ज्यारी जार जालिया जतीलों को जुलारे हैं। ज्यार को विसार दम्म-हो प का प्रचौर करें, जीवनो की चादर के घन्ये म पुलारे हैं। महु मॉसस्योचा मालमारा फाव्हालू मूँ ठै, कुरूक को न फंस्ट-अमेरेस में कुलाते हैं। मूल से मंग हुना है चाहुन की जो छाज बसे, हैं कहें हैं होतरी हिकन्त की दुलाते हैं।

#### १२

वानी हैं गलेसजी के मुखदा की मॉसि मूँ हैं, हूं कह हों शंकर के बैख वे बरव हों। मट्ट मारे खोप के निकर रक्षी दम मेरी, पवन के लीकर निकारी में बरत हों। जान के गरीवरा वकसबंद जान मेरी, हाथ जोर वार-वार बीनती करत हों। इस होंकी, विस्त हों हो, चोरे मद्दा किलें होती,

#### 15

एक जगहीश की उपासना करेंगे सहा, सरव के बिरोधियों की मैल न गहेंगे हम। सेवक बनेंगे धर्म-घारी गुरु-मानियों के, मानी महु-मरवल के साथी न रहेंगे हम! सम्पदा मिली तो सबे भोगों मे कियेंगे सुरा, धापदा कही तो सारे संकट सहेंगे हम। सह पें प्रपर्की पंचपाती पंच पागरों के, सामने न हीनता के वचन कहेंगे हम।

# हिजड़ों की मजलिस

8

नाम नपु मक है शंकर का ज्ञह्य सनाउन मंगलमृत, मन को भी हिजड़ा कहते हैं इस में नहीं नेक भी भूत। ज्ञह्य और मन का होता है जय तक नहीं निरंतर योग, तब तक दूर न होगा हमसे जीवन-जन्म-भरण का रोग।

जिसके मारे सीता त्यागी रामचन्द्र ने प्रेम धिसार, जिसके आगे गंगा-पुत ने रख में सोल धरे इधियार। जिसको पाकर इस लोगों क गुयरी-गीर यन सरदार, इस अनुभूत नतुंसकवन को करिये वारम्बार नुद्दार।

वाल ब्रह्मवारी हम सब हैं सहते नहीं मार को मार, नर के करक नहीं लगते हैं करते नहीं नारि पर व्यार। इंद्री-मूॅद्ध नहीं राजने हैं वर पर उक्से नहीं छोज, गुक्त और रज्ञ रहित हमारे ऋ'ग ऋतूने वगर्ले खोज।

पहले हम करते रहते ये कुल-वितता के-से प्र'मार, श्रयती श्रॅमरेजी श्र'कुरा ने सबके लहूँगे लिये बतार । श्राज श्रॅमूठा दिएलाने को कोई करता नहीं पसन्द, उत्तम ड्रेंग्ट्राय हमारे सारे द्वार हो गये बन्द।

वस ट्याहों में मिल जाते हैं पैसे कभी-कभी दो-चार, भूमें सकट काट रहे हैं कोई देता नहीं घ्यार । दोलक ब्यार मजीरे फूट इसमे क्या निरलेण काम, काल बुपाली मेंट रहा है हाय नपुंसहता का नाम। 1

राटे दिन कीते सो धीते अवतो ऐसा करो उपाप, जिसके द्वारा इस दीने का दाकल दुःख दूर हो जाय। उन्तिक की सीदी पर घोली—पहले पॉव घरेगा फोन? इतना कह कर पड अभागा चॉस् याग हो गया मीन।

. . .

सुनते ही प्रस्ताव सभा में मचा भवानक हाहाकार, व्यॉल्यों धीरज धार जताले हिजडे करने लगे वियार। उन्नति की 'मृत्नति' करने को टांग घडाय टिकाई टेक, सब की सम्मति वा प्रतियोगी कहन लगा समासदएक।

'उन्नति-उन्नति' हाँक रहे ही हमको उन्नति से नया काम, क्या हिन्नते भी हो जकते हैं उज्जतिज्ञीतों में सदराम। 'भीज तुप होयहमें का हाजी' दस पर कर बठी विश्वास, 'चेरीक्लॉड़ कि होडब शनो' नह गये आया ततसी दास।

à

जो धवनित ने दे पटमा है एया वह सकवा है वह देश, तो भी हुमको द सक्वा हूँ पैट वालने का खपदेश । ध्यय अयचन्द महाराजा को देकर धन्यवाद का दान, सक-कूल्सी खुकर छिंगुनी से सुनलो योन-योस कर कान।

20

धर्म मुधारो तो घर बैठे व्यादा पीसी काली सुत, धर्म बाहो तो विधवादत के बमबाव्यो विदर्नेशिक दूष। को तुम बाहो हम लोगों को बाहर-मान मिरोस प्रदेशिक तो अब दार्द के हथकरहे सीदो उदम नरो न व्योर।

११

-जो बावरची घत जावेंगे रहकर भटिवारों के माथ, बतक रोटी दाल बात से रीते नहीं रहेगे हाथ । हरजो करो रिस्ताई तेजा वन्ट श्रीकेसे से चीचन्द्र, नाप नावे नेसीन, शिपिसी भागा सन सनिवन्द्र। कच्चे-बच्चों को वालो तो क्या हुछ लग आवेगा पान, मुमको मीटा बदला देंगे उन मासुमाँ के मा-शाप। देशी-परदेशी लोगों से उनका हो जावेगा मेल, जो नाटक में परियों के-से ज्युत-युल कर रोलेंगे रोज।

१३

सुनकर योल उठे सन्धाना वस पक्रवादन करिये झाप, लो लानत लेकर जा थेंठो अपने विश्ववे पर चुप्पाद। जिसकी खंडचंड वार्ती से फेल गया सङ्गत में रोोक, वेठ गया पाकर बदनामी वह यूटा वक्ता डरपीक।

\$R

थू-प् कर पहले लीडर को रोने वालों को समफाय, सङ्क बीसरा हिजड़ा बोला शूर शिरायर्थी के गुरा गाय। हिम्मत बॉपो उन्मिठ होगी हरगिज होना नहीं हताश, जो भेरा मत माबोग तो दूर रहेगा सत्यानाश।

पूड़े बेदों की बातों का जुल-इन्न कर लेबें अभ्यास, फिर रवामीजी वन जावेंगे केनर काशों से संन्यास । भगमें काल कमरहलु काला मुख्डित मुख्ड गठीला देंड, ठोर-ठोर आदर पावेगा अझ-रूपभारी पारम्ब ।

\$1

बच्चे जाकर कालेजों में सीरों कॉगरेजी भरपूर, कौर जवानों में भी करले काफी इस्तेदाद जुरूर । हिजड़ी हिजड़ों से भी खागे लौट पढ़े लेखेडर पास, फिर पाकर पह ऊँचे-ऊँचे करें यथाकृषि भोग-विलास।

कारज्ञ-रल में जाय जवानों दोकर नेविक विधि से पाक, रसलो नाम कुलीनों के से पहनो सरदानों पोशाक। नकली दाड़ी-मूँछ लगालों छाता-बेंत वगल में मार, उद्यम के कीटे यन जाओ रहना कभी नहीं येकार।

आदत ले-लेकर लोगों से बेचो और खरीदी माल-भाम करी नामी नगरीं में होकर हरजाई इल्लाल। तीरथ पएडों की प्रमुखा के मार गपीड़े चारी श्रीर, दान-इजिला हरि-मक्षीं से लेवे रही बटोर-यटोर।

यार वर्कालां के बन जाको खाविर खुप करेंगे लोग, आप चहारम लेकर उनसे भेजा करी कहे अभियोग । दिया करो दिल्धोर गडाही खा-खाकर सी-सी साँग-द, मुक्त किसी के काम न बाना मुक्तिस हो या दौलतमन्द्र।

करो कमाई उन कामी से जिनमें घर के लगें न दान, ह्याको नगर हो सीज उड़ाको देकर खपनों को घारास । पूरी पाँजी हो आये तो कर लेना दिल को ससदूद, सी पर तीन रूपे दो बाने खाना कगालों से सद।

आसद आधी ५क तिहाई या उसका चौथाई खरद, देना इस जातीय सभा को बढ़ता रहे नपु सक-कपड़। सबसे पहले करना अपने तालिबे इतमी की इमदाद. साकि न होवे हम लोगों की होनहार इस्ती बरपार।

गरमी-तरमी नहीं बढाना ज्यों के त्यों रहना निरदम्भ, इस प्रत्यायत के घन्दे से कन्ना बढ़-बड़े आरम्भ। माँति-माति की कारीगरियों खोज-राोज कर लेना सीप. होड़ो पहली परिपार्टी को कल से नहीं माँगना भीरत। 23

छोड़ कादिली को उठ वठी पकड़ी मुस्तेदी के कान, यों न किया तो हो जावेगा हिजड़ों का मालया मेदान। मेंठ गया अगुआ गुदड़ी पे देकर सबको नेक सलाह, गुं ज उठी वह महक्रिल सारी कह कर 'वाह-वाह जी,वाह'। 25

.ख्य. मूर क्या .ज्य सवो की तुनता रहा ममीसे मार, ज्यातिर को व्य मिराशनटवाता मीर सुख्यस नदा प्रकार ! मुरानिज को जासा समके हो देने लगे तुवारकवाद, हम हो खाक सुधार सकेगा इसका बेहुदा बकबाद !

२४

जोश दिलाना ठीक नहीं हैं ब्हॉटी को वनलाकर कुल. जिन पातों पर उल रहें हो उनमें एक नहीं मा.कृत । अपने हमते हो पर आगे चलकर 'न इल पहेंगी लीइ, नहीं मानते तो लो सुनलो सारे मसली की तरदींद।

36

नकती वाजाजी वन जावें लाकर बेदों पर ईगान, हिन्दू ऐसा कर सकते टैनसी सुस्त्वमा को कामात । पर-पर खलरा जगाते बोलें भीस मांग कर पाले पेट, इस लीजा ग इन बुद्दां की सुस्त्वस कभी न होगी भेट।

हिजड़े तुलवा के पदन को कोई कहीं नहीं कालेज, है तो उसमें दाखित करदे बच्चों को बाहज का हेज। आलिम होकर ऐंड रहे हैं अवतो जाहिल और गगार, हम लोगों को नहीं पढ़ाती आदिल ह गलिशिया सरकार।

पाक वही होगा समफा है जिसने व्यप्ते को नायाक, ऐसा है तो पड़ आवेगी हिन्नड्री को हुरसव पर जाक। हुर-दुर छी छी जाति-वॉतिका जिनको लगा हुप्या है रोग, हुर-को नहीं मिला सकते हैं अपने में वे आरज लोग।

आदत की हेरा-केश में जात-बात पर होगी महीद, कान कहा है दल्काली का त्या से कब ट्रीमी धुद्दीड़। पपडे और वर्कालों से भी अपना नहीं मिलेगा मेल, पया दुद्द माल अमा कर सेना समका ह लड़कों का रोता। धीत गया विद्यान्यल जिनका रक्षा न श्रवनी पर श्रविकार, यन गये दास दिरिद्वासुर क सम्मति पतुची सागर-पार । एक गई गांज कला-जोशल प स्त्री यहे सार व्यापार, उन सुरदी पर नहीं चलाग तुम जिन्दा ही कर हथियार।

30

बच्ची क्च्चों के यच्या से जो तुझ रससे हैं उम्मेद। जो बक्रवादों के बरकों से करते हैं बादल में झेद। जिनकों जड़ को काट ग्हा एं आपस का कीटिल्य-सुकार, उन मुखाँ पर नहीं चलाना तुम जिल्हा होकर हॉययार।

अपे दोकर अपनी आजादी आर्थिक वन गये गुलास, जिनके पसी से पात हैं पापी पार्राडी आराम। जो कुलवीर न कर सकते हैं दीन-दर्शिका उद्धार, उन मुखाँ पर नहीं बनाता द्वा विन्य होकर दिखार।

रेद-रेद कर शेद रहा है जिनको सामाजिक मतभेद, जिनकी मण्द मनोमुधानाने भिन्न-भिन्न गदेहाले नेद । महेगी काल महामाण में होता है जिनका संहार, इन मुख्दी वर नहीं चलाना तुम जिन्दा होकर हथियार ।

जो खुद्दगरकी वे अखजन हैं करते हैं सबको पामाल, जिनकी डगई कर बाबेग मानि दुनिया को कंगाल। जिनके द्वारी अजलमों का होता है दिन-गत शिकार, दिखलाना वन बेदरदों को ब्यवने करनव की तनवार।

जिन मण्डल में शर्ज रहा हो वल-वैभव का पोर घमंड, तो मानवन्टन मान रहा हो खपने को उन्नन वह्एड । जो छुल प्रमुताका अभिमानी करता हो निश्शंक चनीति, उन संप्रको मिएलाना स्वमन्याय-पर्मपालन की शीते। 3.

संदर्भम् न कृष्टिन होया चूट्रेगी न अबह की मूँठ, क्या कोई मेरे कहने को सावित कर सकता है मूँठ। कृट भवा थम का गोलान्सा मीर महोदय का नजमून, भावम ट्रट पड़ा मजलिम पें कर बाला उलकत का न्यून।

38

सन्ताटा शा गया समा में सब के सब हो गए उदात, रही न माहत की सामग्री कावर काफुरुपों के पास । रोनो कर रकत्र उकार बेशक हमसे हुआ कुस्र, बाब जैसा करना हो बसा फ्रामांव क्यों नहीं हु,जूर।

33

मान मेम्बरी की भिन्नव को फिर बोला मजलिस का भीर, बोड़े-से फिकरे कहता हूं बटरे वरकको पुर-तासीर । भारतमाता की जय बोलो पठड़ी पबन-उत्र की पूँछ, स्नालस-उत्लु के पर काटो मुँड़ी वर-फेहरिए की मुँछ।

33

पांच घड़ी सामर विकती है भोग मेर का विके पितान, पेंदाबार बढ़े तो रोबे घट जाये तो हुँसे किसान। ऐसे संचर इनकिसाय का करते हैं काफी इजहार, जीत रहेती नामरदों की होगी सरदों की खब हार।

28

करती है जो जावि समर में अगुषा बीरों का बलिहान, इन्ति के कर से पाती है देवल बही मान मा पान। जिसकी करनी कर जावी है मीका पढ़ने पर भी जूक, उसके कार्ने मुख्नमण्डल पे पढ़वा है खबनीत का जूक।

3,4

त्तो श्रव श्रीसर था बहुँचा है डिजड़ो, हो जाओ तंपार, कोट सरक्की पर षढ़ जाओ क्या कर सकते हैं ऐतार । ऊँचों के श्रामे बड़ जाना नीचों पर न चलाना चोट, सुझमसुझा दुर्ष दिखाना डिपना नहीं किसी की श्रीट । फलही से घमसान मचादो कुच की बान विसार-विसार, में तुम सरके साथ रहेंगा बन कर वीर सिपहसालार। हरफनमीला सीर सियों के सुनकर जंगी-जदल के बीस, हिजड़ों के डरपोक दिलों में बजे हेकड़ी के रमफोल।

123

हेकड़ योल उठे इटलाते होड़ नकाकत की जंडीर, तान श्रयरूपों के कमष्ट को मारेंगे मिठगाँ के तीर ( चायुक चलें चोटियों के तो ताजा-मी तहपेगी चाह, होकर राजर हुँल-हाबीते भूत जायगे पर की राह।

88

चिमरे लाल कमश्यन्धों में लुके लुके सटकेंगे भीर, दिएला हैंगे थीं शरते हैं एक न्यान में दो शमशीर। सन्धी चिलमों के बिगुलों से गूर्ज उठेगे साखाँ मीज, सुर समम कर चौंड पड़ में कार्रोवरी पर कशराफील।

**2** × 5

इस खड़ इस से हम लोगों का निरुक्षेगा कर बल्द जुल्स, कुन बार्ते सुन कर थाने में पहुचा सरकारी जासूस। धाँग प्राप्तियों की पाते ही चला लवक कर थानेसर, इसके पीठे-पीठों दोड़ी काले ललसुरकों की लार।

28

खाते देटा पुलिसमेंनी को उठ मागा हिजड़ों का फुयब, विरते-पड़ते ठोकर साते टूटे घुटने फुटे सुषड़। पीछाकर कानिस्टिक्सों ने बुजदिन पकड़ लिये छह-साड, उनके साथ सभापति को भी साने पड़े लीवरे-सात।

12.9

तोड़ दिये दिल वेताई। ने सक्का निरुल पहा पेशाव, रो-ो हा-हा रात्ते-टात्ते विगड़ गई सुखडे की श्राव । बोला चीफ़ कही बार ऐसा नहीं करने पकड़ी छान, इस-इस दे-दें कर उठ आश्री वरना कर हूँगा चालान । 2

श्रीरों के श्रांस् बहते थे हाथ दोइ घर बोला मीर, इन लोगों में कभी न होगो आयन्दा ऐसी तकसीर। छोड़ दीजिय बज्ज रूणा के बचा दे सकते हैं कंगाल, आत हैं डिया के हिजड़ों ने समका लएडन दा इकवाल।

RΕ

'वायकाद' का नाम न लेना छोड़ स्वरेशी वस्तु-अचार, दुष्य राज-विद्वोदी दन के पढ़ना नहीं तुरे आजगार । किसी तरह की फिली सभा में समक्ते कथा न स्पना पर इतता कहकर थानेस्वर ने सुजरिम छोड़ दियं दिन, तीर ।

जान यनाकर घर को आवे इन्द्रेन्यर में आया होरा, हाय तनकनुत के यह में जला तरकते तेरा जोशा। हिन्दी-तरद्द की निकही दा रहानी हिजदी भाषा नाम, पाठफ,हिजहोको मजलित का विसक्त हुझ हुआ तमाम।

# साधु-जीवन

जिस दिन अपनार्वेगे आप ।

बद पहाँची हन सम्बो गुरुक्त में मान्याप, महामयंत्रत से सुपर्रेग छोड़ छुउमं-रुक्ताप । पीरुप-मायक में पवरेंगे दुर्गीत के प्राम्ताप, पेर पिनार और पट्टेंगे करके बेल-जिलाप र क्ल-नाशिश में पुर मरेंगे पुर-रियावक पाप, ज्याहत महिल्मा को न नरेंगे अर्धनिरिक च्यारप् वीहक महत्व में न मरेंगे हुएट विदाहक दार्ग । मिस दिन प्रधानीये प्राप्त ।

# कव अपनावेंगे ?

मार साधु-जीवन है मार्ड, इस असार संसार में ।

वर विसारो प्रेम पसारो, ब्रह्मचर्य विद्यान्यल घारो, मानो मिलते हैं फज चारो, क्यल कर्म-सुधार में 1 बेद ब्यात रहे हैं कैसा, मानव घर्म मानतो वेसा, सर्क-सिद्ध निश्चय हो ऐसा, सामाजिक व्याहार में 1 देव-देवियों के गुल गाको, स्ववालों के पास न जाको, ब्यात्वीर हो नाम कताको, व्यारे पर-चप्कार में 1 झान-शिक्त की ज्योति नगादो, मेद-आव का मूल मगादो, योगी होकर प्यान लगादो, संघर ब्रह्म-विचार में 1

इस असार ससार में ।

# मेश भी होवे दुख दृर

जो प्रभु पूरा प्यार करें तो, मेरा भी होने हुख दूर।

मनमें जैसा जान रहा हूं, बैसा डीक बरान रहा हू, बार-बीं ने से मान रहा हूं, हाथ निवंदी को जंगूर । हेल हरा में दीन हुआ हूं, की-जल-विधा-होन हुआ हूं, हुट विदेशाचेन हुआ हूं, हुट कि दोशाचे ने हुआ हैं, हुट कि दोशाचे ने हुआ हैं, हुट कि दोशाचे मरपूर । दीन-अधीर होरहा हूं, में सडट-आर बोरहा हूं में, जीवन, प्राच्च सोरहा हूं में, जीवन, प्राच्च सोरहा हुँ, में हो बोटों से वक्ताचूर। क्या शी सुख-सम्पन्न करेगा, विन्ता मेंट प्रसन्न करेगा, विन्ता मेंट प्रसन्न करेगा, कर थावा जो हो मजूर र अधीर भूल भगादे मेरी, राहर क्योंत जगादे मेरी, राहर क्योंत जगादे सेरी, सहर क्योंत जगादे सेरी,

मेग मी हीवे दुस दूर।

### चेतावनी

क्या भूल रहा दुक चेत, फाल की चाल देख माई।

विन्द्र-। वहत्व गर्भ में आया, शने शने प्रतना वन पाया, मोदमदी जननी ने जाया, समस्ता सखदाई।१ धालक बता सिनाडी सेला। देसा शिश-मण्डन का मेला। ककट का मिल गया मामेला बीदी लिस्टाई ।? रहेन लएण वानकपन के, उमगे रंग-रंग योवन के. सायत धदल गए सब तन के, चहिला मन गाई ।रे बासर धरणाई के धीते, विये यथारुचि मनके चीते, हा, ज्यहार भोग-रस-राति, राँड खरा लाई । साथ नहीं रसराज रसीते, सारे खंग होगपदीते, कित गई इसक बोल गरनीले, धौरी छवि छाई। ध सारे केश होगए भरे, अध में बॉड न दरसे पूरे, हग-मग डोले डील संडरे. लट्टी परवाई 15 धार बुदापे का वर बाना, बन्द हुआ अब आना-जाना, स्वर्गपाझ पाँरी को माना, तज्ञे न चरपाई। अवती छोड़ अनारी घर को अक्तिमाव से सज राजरकी, वल्लभ मत सीवे व्यवसर को, मीत निकट आई।प काल की चाल देख भाई।

### योग-साधना

वीं ध्रुव ध्यात लगाओ, दे, सार्चा, गीं ध्रुव प्यात लगाओ। आसन पर बैठों अंगों जो इतन्त्रत को त इलाओ, गोहा सोना, बहुत न बोली अधिक मा मोजत पाओ। हुर रही होटे विषयों से बैदिक ज़ता अपनाओ, पान करो पीजूप जेंग का सरल सुर्गाल कहाओ। राग विसार वर्ना वैरागी विग्नल विवेक मदाको, योग राष्ट्र कामादि भगों की अनुचित मार न खायो। सामाधिक विशा ने बन से सच, धम-मूल मिटाको, भार धारणा में शंकर को परम सिद्ध बन जाओ।

रे साथो, या घुव ध्यान लगाश्रो।

### भजन-माला

मज सगवान के हैं, सगलमूल नाम ये सारे।

श्रोमहीत, श्रनादि, अजन्मा, ईश, श्रतीम, श्रसंत, एक, अखण्ड, अयमा, जत्ता, अखिलाधार, जनग सत्य सच्चिदानन्दः, स्ययम्भूः सद्गुद्धः ज्ञान गणशः, सिद्धोपास्या सनात्तन, स्थामी, माथिका मुक्ता महेशा। विश्वविकासी, विश्वविधाता, वाता, पुरुप, पविध, माता, पिता, पितामह, त्राता, बन्धु, सहायक, मित्र। विश्वनाथ विश्वम्भर, ब्रह्मा, विष्णु, विश्वद्, विश्वद्भ, वरुण, विश्वकर्मां, विज्ञानी, विश्व, बृहस्पति, युद्ध । रीप, सुपर्ण, शुक्र, श्री, सण्टा, सविता, शिब, सपक्ष, पूणा, प्राण, पुरोहित, होता, इन्द्र, देव, यम, यह । श्रारिन, वायु, श्राकाश, श्र'गिरा, पृथिवी, जल, श्रा दत्य, न्यायनिधान, नीविनिर्माता, निर्मेल, निर्मुण, निरंप प्रद्वा, वेदवका, श्रविनाशी, दिव्य, जनामय, अन्त, धर्मराज, मनु, विधाधारी, सद्गुख गण-सम्पन्त । सर्वशिक्षशाली, सुखदाता, संस्रति-सागर-सेतु, काल, रुद्र, कालानल, कत्ती, राहु, चन्द्र, सुध, नेतु । गरत्मान, नारायण, लक्ष्मी, कवि, कृटस्थ, कुचेर, महादेष, देवी, सम्बदी, तेज, वहस्य, फेर । महोरे, नाम सुने शकर के शटल एक्सी भाट, आर्थ विचारो इस माला के कर से पिसो न काठ।

मंगलमूल नाम ये सारे।

### यानन्दीद्गार

सित में नट राज ला जुका है। इस नाटक में नचा चुका है। दिस के अनुसार ऐते रोकें, वह शेंशन दूर जा जुका है। इस योयन का न राोज पाता, जपना रस जो बरता जुका है। तन्यं अर हो गया पुरान, मन मोंज बधीन पाजुका है। अस सीकर सिन्धु में मिलेशा, ग्रुप्त काल सनीप जाजुका है। शिव शकर का मिलाप होगा, दिन अन्तर के विता चुका है।

# गुरु-गीरव

श्री गुरुदेव दयालु हमारं, षदभागी हम सेवक सारे।

कटल ब्रह्मचारी वृथ भीके, जीवनमुक सुधाम सुधी के, साँचे शुम्मियनक समही के, विरक्षि-बाटिका केररावारे । धर्मबीर सागरसाहस के, वे मी सामाजिक मुख्य-रस के, भव्य मानु विद्यानिद्यस के, मीह महातम टार नहारे । दिपक धर्माचार-सदन के, दावानक हुगुँग्य-कानन के, सिंह प्रमादी पन्य-सुगन के, मास्त-जननी के चारतारें। प्रृष्ठ सम्राट समाधि-धरा के, रहक रानी ऋतम्मरा के, परमादर्श परा-अपरा के, जगदीश्वर शंकर के प्यारे ।

वद्रभागी हम सेवक सारे।

# " कलियुगी तीर्थ

कलियुग में तीरथ तीन हैं, गों, गङ्गा, भगवतगीना ।

गाय तारती है बेतरणी, हर्ग-नसेनी गङ्गा वरणी, गीता मोह महातम हरणी, समस्ते वात महीन हैं— यहहो हाम गैल युनीता।

सुरमी का पर पान करेंगे, शंगा में कसनान करेंगे, गीता के पद गान करेंगे, इस छुन मे लीलीन हैं— मन मान योग बल जीता।

गैया थेड़ा पार लगाहे, गगा पातक-पुञ्ज भगाहे, गीता ब्रह्म-पियेक जगाहे, हम सुग्र-साथनहीन हैं— सकट में जीवन बीता !

स्तानृह में कटवीं गैया, खेत सीचती गङ्गा मैया, गीता दुर्गति देस कन्हैया, हिन्दू-इत चलहीन है — करते सत सन का चीता, गौ, गंगा सावतर्गासा।

#### पछतावा

काज कहा नरतन घर सारा।

हा, हित कर स सहा जनता का, साहम कर घन साधन घारा, कज सरकार जनक-जननी का, तक नारी तन तनक न हारा। सहित सनेद न जाति सुघारी, नाक जान कर नरक निहारा, सुधि न रही हर हितकारी की, संस्कृति रस का रसिक करारा।

काज कहा बर तन घर साग । 🕂

<sup>+</sup>इस सारे गीत में क,ज,इ,न,ग,त,घ और सइन आठ र अत्तरों का ही प्रयोग हुआ ॥। सम्पादक

# सपने का सुख

सपने में सॉचो सुरा पायो

प्रथम क्रतीकिक विपित अचातक प्रगट भयो मन मायो, तहाँ पठ षम्बाद्धो आयो रेषह संग ष्मावन लायो । हेरत ही हरि-रूप भयो में गरक कोव कर धायो, मार-मार सारे पर सांचे एक न षची खड़ा को लायो । केर बार सांचे रस्त्रवारों में भरपेट क्ष्मायो, मार खुदेरी रेल्लन लाग्यो सारो कातन तोर गिरायों । कीतुक-सौंकर जाग परे पर मायिक रस्य नसायो, सीकर शेच रहा। कछू नाहीं मो ही में सब रेल्ल समायो।

### राम-ज्ञान

शुभ सत्य वध्य छो मान हो। सव ठोर राम रमना है। एक सच्चिदानन्द शिभंगी, रूपहीन भास बहुरंगी, बेतनता-नद्दन का संगी, कपना कर पहुंबान नी →

-तहताकासगा, व्यपनाकर पहचान ना भ्रुव धर्म ध्यान जगता है ।

देता जन्म सराकि जिलाता, भॉति-मॉति के खेल पिलाता, फिर भिट्टी में मेंट भिलाता, जगत जाच कर जान लो— कव काल-चक्र थमता है।

न्य कारान्यम वयपा ६ । न्रह्मा, विष्णु, महेश कहाता, खट्टा विश्व-विलास वहाता, मूट क्षान की गेल गहाता, निर्मुण-सगुख बसान लो—

यदि स्वाय-हो ब्र-जमता है । पूजो खज को त्याग विविचा, लो हरि से नैंसियर शिहा, माँगो शंकर से सुरा-भिचा, परहित करना ठान लो,

यह ममता की समता है— सब ठोर राम रमता है 1

### माया का खिलोना

#### राजगीव

ित्लोना मान माया का जिसे मूहा वजाते हो, दि दि से सितार में बेढ़े जबद्दीया मवाते हो। द्याया के बरताड़े में दिन कर देल विचार का, द्याया के बरताड़े में दिन कर देल विचार का, द्याया के बरताड़े में दिन कर देल विचार का, द्याया का महत्ते हो हो जाने का बर्च के बहुत हो हो। द्याया हो। या नवाद हो। असी मान-द का सौंचा भरा विद्यान से पूरा, दसे बहुत को एतला बना कर क्यों नवादे हो। त आतो दसवन को भी बनो स्वामी अमानों के हमी करनू हि पर पूर्व न कामें में समानों हो। भा आतो हो। असी हमी करानी का सोंचा करा में समानों हो। माने हमी करानु हमी कर दूर्व कर पूर्व न कामें में समानों हो। भा साने हो। साने हमी करानु हमी कर दूर्व कर पूर्व न कामें में समानों हो। भा सुनो हमा कामें से समानों हो। साने सुनो हमा को सुनो वपदेर वेदी के करों उपकार स्वामें का बूधा क्यों रोट खाते हो।

### निकम्मे नर

इनको अपहुन बावति लाज।

पर लिये ब्लालस्य असुर ने दीन कुदेव-समाज, धन-चिना चुटेल घट बैठी, कत्री कोट में खात । इक्त इम्म विशाल हुगे पर, पड़ पर दुर्गित-माज, उधमहीन महा दुस भीरे, दूर भीरे सुरा-साज । दूबो ज्वयश के प्रवाह में, सायिक जाल-कहाज, बेबल कू म्कर्पट के कारण- विश्व गये सब बाज । व्यापुल पर-घर मॉगठ टोल, सुठी सुठी-मर नाज, चुव रह होगे कोन सुनेगो, रे शहर कविशाज ।

इनमो अवह न आवित लाज।

भूसा मारत । या न पँजी पास है.

लुट गया न पूँजी पास है, भारत भूसा मस्ता है।

जो या नव राष्ट्रों में नामी, द्वोप रहे जिसके श्रवामी, सो सारे देशों का स्वामी, श्रप श्रीरों का दास है, देखों, फैसा डरता है, भारत भूत्वा मरता है।

यत विनकीन रहावे घर को, विद्या वट गई इपर-उपर को, सन्पति फॉर गई सागर को, कोश रंक निरास है,

हा, पेट नहीं भरता है, आग्त भूरा भरता है। मीती मातों को रोता है, यार-बार ज्वाकुत होता है, शोक विसार कहाँ सोवा है, योर नरक में पास है,

दुरदिन पूरे करना है, भारत भूता मरता है। यह यानक जाने था जिसकी, सो पायन कहना है इसकी, संकर समझावे किस-किस की, क्या ब्रद्भुत उपहास है,

विन कहे नहीं सरवा है, भारत भूखा मरता है।

'कंगाल' की कृगति कृगाली में कंगाल के, सब दंग विगड जाते हैं।

जिसके दिन मोदे भावे हैं, सुरावद भोग भाग जावे हैं, संशय नोच-नोच सावे हैं, उस कुलोन कुसपाल के—

शुभ लक्षण भड़ जाते हैं।

पा के चोर कष्ट सहते हैं, भूखे रोच-धरे रहते हैं, कहनी-अनहहनी कहते हैं, भुखियाओं विन माल के— सकुचाय सिष्टह जाते हैं।

प्यारे प्यार नहीं करते हैं, भित्र मॉगने से इस्ते हैं। नावेदार नाम घरते हैं, कत्र तब रोटी-दील के 🍣 अत्र लाले पड़ जाते हैं। ट्र न दीन दशा होबी है, लघुवा लोकसाज खोती है, प्रतिभा सुधि बिडाय रोती है, शंकर धर्म-परास के, जब पंटा स्टाइ जाते हैं, सब इंग बिगड जाते हैं।

#### मनका 'मनका'

जय तलक नृहाध से सनका न सनका लायगा, तब ततक इस काठ की माला से क्या फल पायगा। भूल कर अन को जना का आज लों चेरा रहा, क्या इसी पाररण्ड से परमास्या मिस जायगा। धर्म का धन छोड़कर पूँजी बटोरी पाप की, बस इसी कन्तृति से बर्मातमा कहलायगा। चाह की चिनगी में चेंका चैन किर चित की कहाँ। दैरा घर कर जाग में पारा न ठिक ठहरायगा। दान दीनों को न देकर नाम का दानी बना, भोग के भखे वड़ाँ जाकर बता क्या ग्यायगा। लोक-लोला के लिये रच रंगशाला राग की, बील पहुरंगी रेंगीले गीत कब तक गायगा। स्वारधी उपकार औरी का कभी करता नहीं, फिर तुमें संसार सारा किस लिये अपनायगा। जो तुम्हें भावी नहीं सबकी भलाई वो भला, क्यों न गीने भाइयों को भूल में भरमायता। प्रेम का जल देवहा परिचार के ज्यागा की, , पल नहीं देगा किसी दिन फूल कर मुरकायगा। रील में सीया लड़कवन भीग में जीवन गया, मूल में भागी जरा क्या और जीवन श्रायमा। . दूर त्यारे की पुर्ग है, दिन किनारे आ चुका चलं नहीं तो इस नामेशे में पड़ा पछतायगा। कंट की घर-घर भुनेंगे अन्त को घर के राहे, . इस पड़ी शंकर धिरा घर घर में धनरायगा।

#### पय-पानी-प्रेम

सिरासीयो मेल-भिलापकी, जल भीर दूध से गाई।

पय ने पानी की अपनाया, पानी ने पय-भान बटाया, हिल-मिल एक भाव दरसाया, द्रवता शोरस आपकी, समवा के साथ विकार ।

यों सनेह की येल बढ़ाई, हिन, पर-हिन की मई पढ़ाई, प्रेम-क्सोटो यनी पड़ाई, जॉच व्यांग के वापकी, स्वता की परसन काई।

नीर जला थिय चीर बचाया. दीन दुग्ध व्याकुल श्रहलाया। पायक में गिरने को घाया, मांस शृतव्यता पापकी, रूज-श्रीरति पैन समाई।

मरती बार मिला इनि पानी, मयन भयी टर-वास सिरानी। यों शंकर के साथ सवानी, सभा रहेगी बावकी, हारी मत कपट-उटाई।

जन भार दूध से भाई।

# कुछ भीन किया

रे इहरन, बुद्ध भी न किया।
रील-समेद सुराम्य सारा, हा दुम्मया विवेक-दिया,
जाल पसारे पाय कमाये, कूट-बेर वीये, उपजाये,
कोटी करनी के फल खाये, पर न में मन्त्रीयूप पिया।
छीन छाक कोरों की छहत हो, पाले पेट पमये पल से,
पूजा जाना है उस दल से, जिसने देश एजाइ दिया।
मदिशा थीना है मनमानी, सुखदा जाति जुए की जानी,
कप्ट पारास्को कमिमानी, जार सुक्ष्म पंजार दिवा।
पना मानी शुरू का चेला, सेल मुद्द-मारक में रोता,
आज छुजाली चला अमेला, संकर वर्षीन साथ लिया।

रे प्रतन्म, दुद्ध भी न किया ।

#### ययगति

खब कर होता हाय सवार, देखो, दुखदायी दिन आये। भारत-जनमी के सरतारा कोविद विद्या से भंडार, अगणित योगी हानाधार, हा, कितकीरति छोड सिधाय। सञ्जन, संविष्ठ, शांख, बदार, बन्नति-युवती के श्रांगार. कर-कर प्रदेशत प्राचिएकार, क्षत्रकी के वर माहि समाधे। जितकी रचना के उपहार, जगने जाने हिय के हार. सिम के क्रम की तुगति निहार अंखियाँ बेरी भी भरताये। धा-धा धोर दरिह अवार, सम्पति बहची सागर-वार भागे सारे सद् व्यापार, स्वाम अपने भये वराये। म्रेर साथ लिथे परिवार, सांगें भीस प्रकार-प्रकार, मेंहगी मारे वारम्यार, दुखिया काल-व्याख ने खाये। गह-गह क्षपट क्होर कुटार, गुक्त कन बन बंठे जड़ जार, कत्वित कमत प्रचार-प्रचार-सबने वित पशु बीर बनाये। शकर शुभ सन्मार्ग विसार, भूले करना पर उपकार, खोदे जीवन के फल चार, हमने केवल पाप कमारे। देखी, दुखदाची दिन आये।

#### गौरव-गीत

अये हम नाय, जनाध सनाध। करके दान भिरू-वेपज को, भव-कर-हार्श क्वाय, प्रश्नु हाम दूरीन सी जाये हैं जीवन के फल हाथ। पोवत हैं पद-वज्ञ रावदे दार-दार हय-याब, कूमें पंहिलीक पत्रकति।, नाय-ताय कर साथ। प्रकर ही-वदवालु विहारों कबहुन छोड़ें साथ, च(दव हैं सबे भाग्य हमारे गाय-गाम ग्रुण-गाथ।

भये हम नाथ, अनाथ सनाथ।

#### 'पादप-प्रसाद'

काना उपकार तरु-मगृह से सीधी. ये गुल्म-लवा-तक सार, है जीवन-प्राण हमारे। ध्यारे परम हदार, वरु-समृह से मीत्री, नित बान्तदान करते हैं, इस लोग उदर भरते हैं। थापने बारम्बार, तरु-समृद्द से दीस्त्री, रस,मूल,फल फल,से गा,सब की बाटें बिन मेदा। नव-नव कर दातार, तरु-समृह में सीग्रो, धन घोषधि रोग निकाले, प्रनिषयन शुद्ध कर पालें। परिमल-प्र'ज पसारः तरु-समृह से सीसी। स्वीचे कावनी के जल की, देते हैं यल बादल की। सममो बीर विचार, तह-समृह से सीसी, ये एपादान बस्त्री के, ध्यवयव अनेक अस्त्री के । सव शावों के बार, तद-समृद से सीधी। चुपचाप राहे रहते हैं, गरमी-सरदी सहते है। रोक्षं धूप-तूपार, वद-समृह से सीखो। उपकार चलाँकिक इनका,करता है तिनका-विनका। शंकर कई पुकार, तर-समृद्द से सीसी, करना उपकार ।

प्रकृति श्रीर पुरुष भती होरी पेगव नारि नवेली। धन-धन चंचन श्रूपल पूर्वी विन, करहें व रहति श्रवेली, मोवि-भोंति के मात्र विद्याले, श्रदल-दल श्रवनेली— न राखित सँग सहेली। शुरु करा सुमुख्य प्रसु में प्रिकृतिलया की सेली

शब्द, स्त्य, रस, मन्य, परस में, विधि-विलास की मेली, खेव सुरंग स्थाम रमन की, रकत त रेलापेली— र्रमाली सुल-सुल रोली। भगागित देशर रोजन आये, ठम गई ठेला ठेली, दिल-भिल फस गये फाग-फरद में, सुद गई मुस्ति-इयेली— फर्ट अब दाता बेली। जाके दिए अबलों अबला ने, बुतनी फोफट फेली, सो पिय शाकर रीम-र्मेक कर, बुतनी फोफट फेली, यही रस-रीत सकेली। मुकी होरी रोलिश जाई बवेली।

#### हस्यारी होली !

द्रस देखे दिवाली विवाई, हॅसो मव रोने रहो होली भाई। रौलट ऐक्ट पास होते ही राजनीति गरमाई, रीम, हुकाल, युद्ध की मारी दीन प्रजा विषयह ।? श्री भारत-नेता गांधी ने मध्य-सगन्धि उदाई. भूते प्यासे जनता-जन ने पाली पकड़ सचाई।२ षेचारे पीड़ित लोगों ने हिलमिल हा-हा खाई. की न क्रमा नीकरशाही ने नादिरशाही मुलाई ।३ कद्वादरी मार्शकका ने माम विश्व वजाई. हर पड़े पंजाब प्रान्त पंचट्टर करू कसाई।४ राजदुलारे ललमुख्डी ने लूट-खसीट मचाई. भूखी भीड़, शेक दूबान, शोजन की तरसाई। मोर्गे मील थडें इषटर की कोई टिकट न पाई, करदी थन्द रेलने द्वारा वरवस कावा-जाई ह बाहन छोड हिपाते छाते नवते धार छटाई. श्रीत साहियों से सुनते थे "डैम"मताम कराई ७ सभ्य सुबोध जेल में हूं से फूल फली निदुगई। संकट मेल देशमकों ने डबल प्रतिष्ठा पाई।द

निरसराधियों नो देने दो फिट परीक्षी लटकर, देशिनिकाले की बनुकम्मा अन्तर्भा ने व्यवनाई कर तेत कुम्लुओं पर ह्यावे ये मुल-मूल सुधि भाई, ह्यावी के पता में पता वे ये मुल-मूल सुधि भाई, ह्यावी के पता में पता वे ये तर करूर-किंताई।१० पातक पीटे कुछ पत्तीटे की फर-मेंट पिटाई, मोट डोक निकृष्णी करनी करणी की तरणाई।११ देख नारियों को नरमाई कड़की को कहाई, को से मटकी कोई पटको कोई घर पत्तकई।१२ फोइ रहे थे वम के गोले छोड़ जहाज हुनाई ।१३ पर प्रमाई।१३ फोइ महों में माने ने उस प्रमाव वरताई।१३ पर प्रमाह माने के उस प्रमाव वरताई।१३ पर प्रमाह माने के उस प्रमाव वरताई।१३ पर प्रमाह माने हैं, मुँक-पजारे पीर क्यांकि स्वाई, मार-काट कर हुन्यारों ने सोधितराचार वहाई।१४

होली, हमारी दीखी

चव ठानो न ठवक ठठोली,
इटो,क्य होलां हमार्य होली।
हिन कीरों के कलित वक ने हुन्यंती करडक-टोली,
कीन सुने उन मतवालीं की कूड कर्यंकटु बोली।१
जिसमें विधि की करिया मारी। चीर सुमति की चोली,
ऐसे रिमक रागेले कुल की प्राक्त पहालि रोली।१
जो अग-भेद भूल भरवी है भड़क भावना भोली,
क्सकी पोल युक्त-पहाल ने देल दिखालर रोली।१
जिनकी वड़ता वर-फुटन टेक टिकाय टटोली,
रॉकर कुल वांची डामी होली।

गौरव-सन्धा होली वंडे बसन्त निहारी, रहो, होली रोलो, बमंग बगारी । फला फाम प्रेम रसिक्षा को चीति प्रसार प्रकारो. मित्री। परता त्याग व्याग में, भागहे-माह पजारी ।१ मवल पत्र पाये युक्तों ने निश्यों खैग उधारी. थीं प्यारी उलही जनना की कर प्रसन्त शंगारी।र पूरा मेल करो आपस में चेंद-विरोध विसारी, भेद-भिन्नता पास न कॉके ऐक्य-प्रयोग पसारी ।३ मत्यागार बनालो सन को मधुर बाक्य उच्चारी, त्याग प्रमादः धर्म के हारा कर्म-क्लाप सधारी ।४ गुदा एक फॉक दल आसे उर्थाटक-इव यारी, गाज भीतरी ऐपय-साथ वे श्रासदनेकता धारी।४ देखी विपदा-वैतरणी की धीर न हिम्मद हारी. यन कैवर्त नीति-नेया के सबको पार उदारी ६ मार सहो निर्दय दुव्टों की पर न किसी को माथे, ऐसे तप से पा सकते हो जीवन के फल चारो। बीर, कही चनवाय-रम्भ की स्वाय-मुसिंह विदासी. दीन देश-प्रदक्षाद-भक्त की, सींव स्वराध्य ववारी व धर्म, रया, श्रातन्द लोक में, जिशि-डासर विस्तारो, द्यार्य आति की पारतस्थ्य की शवनति से उदारो है मार्ड, जीवन की भारत के भाल-तिक्रक पै वारी, शंकर श्री शरू गोंधीजी का गौरव-क्रान प्रचारी 1१०

# होली का हुरदंग

भारतः कीन बदेगा होद, तुम्ह से होली के हुल्लद की।

मटकें सववालों के मोल, देखें सोल-सील कर पील, येटें होर दमादम दोल, गार्व होते वान व्यव्ह की! करों मामिल हुएईंग, बससे तुव्यंत्वों का रींग कमाविक हुएईंग, बससे तुव्यंत्वों का रींग कमागी मृत्ये अम की सम, तीला एंठ दिसावी सहसी। एंड हिसावी समझी पाल, मामिल मामिल की पाल, मामिल मा

#### होलिकाप्टक

हत्म को कर सन्य, सर्वित सवनति ने पोली हैं। धन की धूलि उड़ाय, सक्तिवनता हम बोली हैं। कमक सीतर ने पोडी हैं।

सुल-सुल खेती काम भड़क भारत की होती है। गर्व-मुलाल लपेट, रंग रिस का वरसाया है, साय वैर-कन, फ़ट, फड़कता कमुखा वाया है,

मरी अनवन से कोली है, सुल सुत दोनो फाग महह भारत को होतो है। शोखित लाल स्थाय, लट्टे वस पीले करलाये। पट-पट पीटें पेट खॉग शुक्यह भी मरलाये,

कारोगित सब को रीतों है, सुज-सुत रोतो काम सब्क भारत की होती है। मोरी घन पर जाज धनी की चाह टपकती हैं। रजाम जमन काम पिया नो चोर तपकती है, चड़ी चंचल वर भोती है,

चढ़ा चचल पर भाता है, मुन-मुन रोनो फाग भड़क साग्त की होली है। लोक-जाज पर लात मार कर बात विवाही है। उत्त रहा हुरदंग सुमित की फरिया फाड़ी है।

श्रमण को चमकी चोली है, खुल-खुल रोलो फाम मडक मारत की होती है। फल-फल कर जन डमाइम डोल बजाते हैं, पिरकें यकें न बोक-नित्तककट-तक्कट साते हैं.

ठनाठन इनी ठठोली है, मुख-खुत खेलो फाग भड़क भारत की होती है। सब के मस्तक लाल न किसका मुखड़ा काला है, भंगड़ भस्म रमाय रहे हुन्लड़ भ्रवयाला है,

न इस्में करटक-टोबी है, खुल-खुल खेलो फाग भड़क मारत की होती है। बढ़े न अम की भंग कहीं पौराधिक शंकर को, समक्ते छापने मूल न ऐसे यूथ भंगकर को।

निरन्तर समता होली है, मुज-बुक्त खेली फाग भड़क मारत की होली है।

# बिटिया-विलाप

साई, मेरर बाप कुलीन कमाऊ।
पाली पत्त की कानि मान में, पिटिया चसु निकाड,
पूर-दूर मेंने वर दोजा, वारी, पाट, पुरोहित, ताड।
होदा कर लाये वे वारों, सीदा लगन लगाड,
घोते सुन जिजमान मिलेंगे, पूरे पॉच हजार पवाड।
वेर परात व्यादने लगया, हाथी पर चह हाड,
देश कपरी उक्त रहे हैं, शुक्र रहे हैं लोग घटाड।
वामा मीर बांच चौवारा, दस लड़कों का दाड,
को मा, यह यूड़ा शंकर-सा, मेरा फन्न कि तैस ताड।

माई, मेरा वाप कुलीन कमाऊ।

## शकूर-सर्वस्य ]

भारत और चलायत दुई मारे भारत होरी है। त् अति रंक, वलायम रानी, त् कारो है, वह गोरी है । दई मारे त दारुण दरिद्र की दादी, षद घन-घनेश की छोरी है। दई मारे तृ यूदो धलहीन भियारी. वह संबक्षा पीन पठोरी है। दई मारे त् चालस ऊअड़ को उल्लु, वह साहस-चन्द्र-चकोरी है। दई मारे त परिनाप-तेल को पीपा-बह सदा-रस-भरी कमोरी है। दई मारे स अपनो घर-बार लुटावे, बह जीरन की घर-कोरी है। दई मारे तू केवल वाही की चेरी, छन जगते यारी जोरी है। दई मारे श्रमनो रुधिर आग तुर्पावे। हन सब की सीत निचोरी है। दई मारे तूनाचे यह तोहि नचावे, त् कठपुत्रश्वह डोरी है। दई मारे मैली पाग-पिछोरी देशी, वह गौन गसी रंग-बोरी है। दहें मारे वेरो मान मधे कलकत्ताः वह लएडन की मकमोरी है। दई मारे तू साहब शंकर को माने. षह गिरवा की मिस भौरी है। दई मारे दर्दे मारे गारत होशे है।

( 898 )

#### 'होली है'

उत्तं धवधूत नाचं दूव भूवताथ बेन्से, हाट हुरदंश ने असम्प्रता की खोली है। बंगों में ब्रनंग की बगावे ज्योवि मादकवा।

लाज के ठिकाने ठनी शंकर ठठीली है।

लालिमा उड़ावेगी दरिहता के दंगल में,

भूत में मिलेगी कल ही को लीला हुल्लड़ की। महरत दिवालिया की बाज हाय होती है।

# 'संदराज बन जाया है'

देती दे, खजान उत रोखे कार फारान में, भीग की तरंब में कार्या सरकाया है। बाजें उपनील नार्य शोल बांध-बांध याथे, माली जर बोल भारी हुरुलय मायाया है। बीरे स्थाप्त मूखे आरत के जीला बने, भूत-गय जान योका मोदर ने खाला है। पूर मारी शाल कारत गिरी सम्बना पं, मंत्री शाल कारत गोल गिरी सम्बना पं,

#### नोट-पोट

सेवोज), तेजो, रोकड देवर नीट।
इर स्तोटी कं बतने हैं, वर्षे व सावर चोट,
पति नहीं परवने साल, दमंगे हळा भी ठोट।
वर्षेपा, जाग, नीरा, कीवड़ में, आर स सकते तोट,
स्तार्चार न ले सकते हैं, इतको व्हस्सानेट।
साँट नहीं सहते मंदी की, कहन स महे लोगेट,
पीड़े जाकट की पकट में, इकता दिहार कीट।
सारी मोल, तोज में हसहे, घर कपहों की औटा,
रे शंकर बीमिज सिक्कों की अवती बीप म पीट।

लेलोजी, लेलो, रोकड़ देकर नोटा

शद्भर-सर्वस्व ৗ

#### पति के प्रति

सैयों न ऐसी नवाची पत्रस्यों।

गाने पे रीको, बजाने पे रीको, बन्दी की छाती में छेदी न छुरियाँ। पापों की वृंजी पनेगी न प्यारे, सार्व फिरोगे इकीमों की पुरिया। होतोंगे डाली बुलावे बुलावे, हाथों में पूरी न होंगी च मुरियाँ। जो हाय शकर दशा होगी ऐसी, तो मेरी कैसे बचालोगे चुरियाँ। सेया न ऐसी नचाश्री पत्ररियों।

बेटी का उलाहना

द्याी श्रम्माः जले तेरा एउरः यों क्यो जिलावी है तू।

छाने को देती है बासे पराँठ, वेकर की रोटी अचार-मद्रा पिलाठी है तु।

पांहे-प्रजारी को लड्ड-जलेवी, परहे की भर-भर थार-पेडे खिलाती हैता।

भैया के अ'गे को गाडा-दुस्ती, घोतर की घोती उघार-घी को दिलाती है ता।

पादा निष्ठे को रेशम का चोला, थाई मुचरडी को चार-चोली सिलाबी है दा।

लुटी ठुमों ने सचाई के घोटो, साकर मुठाई की मार-छाती विलावी है तू।

सीचे गश्रहों के गृन्दे गयोहे. समभी सचाई के सार -धद्धा मिलाती है ता।

सके नहीं शकरानन्द जेंचा, पूजा पटकर्नी प्रचार-घषटा हिलावी है तू ।

व्यरी व्यन्मा, जले तेरा ध्यार. थों क्यों जिलावी है सा

#### पावस-प्रधाव

चिर-चिर घन धरसात वार-चार, चयका वयके तम टार-टार। मंगा के फीके कहकारे, घारावर घरनीपर धोरे, भाग दुसाद बर्ड मीधन की, चायक ने जल टार-वार। चिर-चिर पन सरजत धार-धार।

वन गयो गगन प्रकाश प्रवासंग, मावस कुरे न पूरतमासी, श्रहन्द्रह रात म श्रिटक तारे, आशु हुए दिन धार-बार । पिर-विर धन गरजत बार-गार ।

सायत नीर संयादत नारं, वसहें ताझ-नही-नह-सारं, सायर-मीन मिले खायस में, वसम हिलोरं मार-मारं।

पर-पर पन गाजत बार-बार । यनवन गुल्म-जग-वह दुन्ने, पाय सरस-रार प्रत्यंत कृते, शुरुक्तर हरियाली छाई, स्नाक-प्रवासा आर-जार ।

चिर-धिर यन भरकात बार-बार । ठठका रस्त फिलां फिलारें, वरू, सङ्गक, सबुर द्वकारें, पियु-पियु बोयु वधीहा योलें- कीवल कुट कार-बार । चिर-किर केन भरवत थार-बार ।

यहांचर-कान्यर करण किलोलें नभचर मीत वहांबत होलें, फीट-पतंश समेश: तिबोहें, दीवक ये तम वार-बार। पिर-चिर वन वरस्त वार-वार।

हित-मित्र दम्पति भेद न गर्दी, साम विसार प्रेस-पस कारी, परस्थें कोक-कता रंग जीने। यदन सोद कर चार-पार .

१८८२वर चन नवन चारकार । धर-घर सीम विचास-विद्योक, विचया-क्रोप व्हाँ तह शेवं ज्ञाति-क्रवोनति को निव कोसे हिल्लेखन स्रविचों फार-फार।

धिर-चिर धन हरसत थार-धार ।

# उर्दू कविताएँ

## खादिमाने नौकरशाही

[ असहयोग-आन्दोलन के समय नौकरशाई। गुलामों की चेंसी मनोष्ट्रित थी, दसी की एक मलक इस गीत में दिरदाई गयी है। सन्पादक ]

झालीजाह हुजूर के, खादिम हैं हम घींग, कांमेस की काद्छे, सींग, दिखाकर सींग।

# गुजारिश है माकूल हजू,र

रानि वसत्तुत अँगरेखी की दूसन्देस प्रस्तूर, सु.स नसीव वेदार दिली में रहता है मरपूर। कांगरेसियों की गहबद से रहते हैं हम दूर, किये 'अदम ताडकम' को अब वेराक चकनाचूर। सगुआ वक कानून तोड़ जो करते किसे कम्दर, वसकी चाल नहीं चलते हैं हम हो के मजदूर। जाँच सीजिये हर सूरत से वरणान हो जिन्सु, एक नहीं है इस गरोह में शकर-सा मगहर।

गुजारिश है माक्ल हुजूर।

# नसाले एनदी

हर शास से खवां है हर सू जलात तरा, मृश्कुं, चुलजुलों है ये गुल, उसाल करा। माजिर व देखाता है इत्साफ की नजर से, भंजर दिखा रहे हैं फामिल कमाल तरा। बाइज बजा रहा है तसलीच की स्तिगरी, मादिर गुसल्लमा है दिल चेमिसाल केंग्र। मत्त्रात् मानाता है सज्बुल में जुल की, मुखाक, मारिकत है खालिस खयात देगा। धन्ताह को अन्तर्श साबित करें नहीं ते। इन्हान हम बहोगा क्या यह सुआत तेरा। पेजीड कर रहा है गुजराह जाहिनों की, साना इस बड़ी से जल जाय जात होया। सारत कहीं करेगा चहा की अहाने कारी, रोकर मसीब होगा जिस की दिवाल हैरा।

#### सुनव्दर सुन्शी

साफिस सभामकों में स्थापन हम न हीते, मा कुल यन चुके है अन कुल हम न होते। मशहर हैं हमारे अपन्याल हिन्द-गर में काहल कहा रहे हैं सफडल हम ब होते। आदिल है भाकियों से इस्मी मनाक अपना. कर मेल जाहिलों से मजहल हम म होते। विश्वात , खुद , खुदा हैं सुजिद हैं मुलहिदी के, मकार मुक्तिली में मकबूल हम ज हीते। . खुहरे शुनीश जिससे सब कुछ दिला सरेगी, इस नकते लापता के कल-फूल हम न होंगे। काकिर अवीं के बागे सरको न खम करेंगे. समसह कारिलों से मक्तूल इन व होंगे। में ह से पारा कहेंगे बेशक पटेस-बिस की. पर ट्याह की बक्ता में मशमूल हम न होंगे। शाधी गुलाजिमव में गिट-पिट फिर्रिमिकों की, मी खेम तक सुनेंगे पर फूल इस न होंगे। शकर है शायरों का जर 'बाइ-बाइ' मिलला, खो अर्ज स्टनसिर है प्रस्त इस न होंगे।

# हिन्दुस्वानी में

चैन से काटी जवानी दुस्स थुड़ाचे ने दिया,
सोगई राशी , युडी थेदार वेरी गम हुआ।
कीन को चाहा वही देखा किलाशक हुण्डु।
स्वार वीती शत हुआ।
सीवी आयेगी नहीं वर कल चिसर का आयगा,
बर्दे दिस इस यद गा बर्दे जिगर इस एक हुआ।
सिक्ष नायराम नास्ट्राम शंकर हो गया,
साम का नेगी स्वल्युस नाम का हमन सामरी
सोता सो मिसी है चाक समन सामरी
सोता सो सामरी हमन सामरी
सोता सामरी सामरी हमान सामरी
सोता सामरी सामरी हमान हमान सामरी
सोता सामरी सामरी हमान हमान हमान

तरना ,जुरुरी है

राइत मुसीबत के साथ किसी बॉर से मी, जिन्दगी का ब्रक पूरा करना ,जुरुरी है। दोजल में जानावुरे पोलों का नवीजा है तो,

नाकित मुझाँमतों से बरना जुरूरी है। कारामद होती है न कोशिश किसी की कोई।

मीत कम छोड़ती है मरना जुरूरी है। पावेगा नजात मांग शंकर गुदा से दुआ, यहरे-जहाँ से भट्ट तरना जुरूरी है।

#### यान मरदाने की

एक ही तरीके पर शंकर किमी को कमी, धार्ता है, जुहुर में न हालत जमाने की ! कोई किसी रंग का है कोई किसी दंक का है.

तर्व एकसी है न कमाने की न प्राप्ते की। श्रीरतों में माता है मश्कता मुखन्तसों में,

चिन्दगी खरान स्वार खिरता है चनाने री । होसने के चीर से स्टाता पत्त हिम्मतों को, मानेगा न कीन कही 'श्रान सरहाने की'।

( ১২০ )

#### 'तज़मीन,

न यह दावा है शहर का कि बाला है स.सुन मेरा, न एलमा से न शुष्पाः से हुवाला है स खुन मेरा। मगर तो भी क्लाइत के शमूको की खिलावट से, 'धाजप किस्सा है मेरा और निराता है स खुन मेरा'।

राहत रही न तुष्म ग्रुसीयत के वी चुके, कर प्यार तनक्य कर पै तरक्की को छो चुके। राकर में मदद सांगी चलो चाल पुरानी, 'ऐ श्रहते हिन्द अवतो छठो खार स्रे चुके'।

फटकार खुदगरक की लवे दम न खायँगे, इश्वेंगे मक्कम्मत को मगर गम न राग्येंगे ! शंकर दृकीर बनके सिनमगर की गालियाँ सम सायंगे पर तेरी कसम दम न सायंगे र

पक्ते म वायकों का पक्षा दरोग्रागोई, । मरामूल आविदी में मक्कार हो न कोई। चलती रहे ज्यीली माकूल चाराओई, । मिल लाय लीकरों को तारीफ दूस-पोई। बाकर हर एक दिल पर बस बार जू लदी है,

'पेगाम यह ऋषी का लाई शताबदी है'।

बेलीस ठोस-गोल में जिसका जहर है, साथी है सिदाकत का दरोगो से दूर है। नादानी की वारीकी में पिनडां जरूर है, पूरी समक को रौरानी का कोहेत्र है। होती सुदी सुदा सती प्राक्र की चाह में, रहता है नाम रूप से न्यारा 'नियाह में'।

# शङ्कर-सर्वस्य ]

रांकर के साथ बलगई चादर मी कफत की, श्रम दिल में वसन्ना है न वन की न धवन की। किवरत क़फ़स में देराली सँगाद के फन की— 'बुलबुल को श्रार जू हैन गुल की न चमन की'।

# श्रशयार श्रीर फते

जात उनके गोरे रुज पर दिल चुराते हैं मेरा, पॉदनी में चोर पड़ते हैं अजब अन्धेर है।

खसलतों पे खाक बालो चाम अच्छा चाहिये। फाम कितना हो चुरा हो नाम अच्छा चाहिए।

पे अहते हिन्द अब हो उठो .खुब सो चुके, कर प्यार सन्द्रजुल पे सरकती को दो चुके। गंकर अलाहो अल्द्र गुलामो के जाल को— गहत रही न युख्त मुसीवत को यो चुके।

जिस बुरी नीयव से तू तय कर रहा या जिल्हानि बाज पवलाना है उसको शायसे शरिमन्दगी। सेर शंकर गर तुओ है रुवाहिशे खुरसन्दगी, सो पदी कोशक कर है कर खु,दा की 'बन्दगी'।

फे,ल हैं जिसके जहाँ में वायसे शासिम्दारी, हो जुळी वरवाद वस वेसद उसकी विन्दारी। है यहाँ हक आधिदे आस्म को ,जुरसन्दगी, शंकरा इस वास्त्रे मानूद को कर 'बादगी'।

> बुद्रापा नातवानी ला रहा है, जमाना जिन्दगी का जाग्हा है। कियाक्या खाक, आगेक्या करेगा— अखीरी वृक्त दीदा आरहा है।

## वहा दिन

देखते राकर वहा दिन धात है, साल-भर के वक्त का सरताज है। साहिवे दीलत हँसात-हस रहे— रोरहे वे घर न जिनके नाज है।

मानर्से कानूने शाही को जुन्नेद्रा किसलिये, मरहबा इन्साफ यूसुफ से मिकी है इसलिये। बस हमारी आर.जू वह आज पूरी हो गई— माँगते शांकर जुदा से ये दुष्टाएं जिस लिये।

> सब की हम हॉ से हॉ मिलाने हैं, यो खुशामद के गुल खिलाते हैं। बात समसा नहीं मगर कोई— सुरदा दिल मेल को जिलाते हैं।

> जालिम कहो तो कौन है यन्दर से जियादा, मजलूम न पाता है कहीं खर से खियादा। हुनिया को देख कोजिय इसव् क गीर से— हुक्कड़ नहीं है दूसरा शंकर से जियादा।

मुसीबत अपनी पिनहों में, ब खलकत को मुनाडेंगा । न हो जब दिल ही पहल् में, चो फिर मुंह में चर्बों क्योंहो।

धदक वेशी-कर्मा दोनों की जाहिर कर रही है, दर्द दिल कुछ बढ़ गया दर्दे जिगर कुछ कम हुआ।

#### प्रवीध-पंचक

सुपार धर्म-कर्म को, विसार दो अधर्म को, सद्दाय बेल मीव को, क्या सुनीवि-रीवि की,

सुना करो अनेक से, मिलो महरा एक से। धनाय ब्रह्मचर्य को, मनाय विद्यवर्य की,

पहोग बेद को पदी, सुबीब रील पे बढ़ी। ,, सुबी बनी विवेक से, मिलो सहसा एक से।

रिमाय धर्मराज को, भजो भने समाज को, मिटाय जावि-पाँवि के, बिरोध गाँवि-भाँवि के,

हुदाय हेर-देक से, मिलो महेश एक से।

खगाय श्रध-योग की, भगाय कर्मभीन की, प्रसाय होय-ज्ञान में, धैंसाय व्येय-व्यान में, समाधि सीस भेक से,

मिली महेरा एक से। जनाय जाल-जल्पना, करी न कूट कल्पना, बिचार शंकरादि के, रहस्य है आगादि के,

उन्हें टिकाय टेक से, मिली महेश एक से।

### सदुपदेश

हाद्व सिंध्यदानस्य प्राप्त का भक्ति-आय से ध्यान करो । कर्मयोग-माधन के द्वारा सिद्ध झान-विद्वान करो । वेद-विरोधी पन्य विसारों मन्द मनों से दूर रहो, करते रहो सत्यक्षी सेवागुरु लोगों का मान करो । इस मुद्दाय देतो विद्या के पूल अविद्या पर कालो, अपने गुए, आविष्कारों का सब देशों को दान करो । पारों थोर सुवश विस्तारो पुराव प्रविच्छ को पकड़ो, देशभिक के साथ प्रजा की पूजा का खिममान करो। होड़ो उन कामों को जिन से खीरों का उपकार नहीं हैं रवात पोष्ट्रप्येम का सम्बन्ध्या में पात करों। अगाय हरो खालस्यासुर के राजा करो सहुद्य म की, में सीवक यनो संस्वीरों के दुन्हों का खपमान करों। है मित्रों, दुर्लंभ जीवन वे कोई होपन लगने शों। हो मित्रों, दुर्लंभ जीवन वे कोई होपन लगने शों।

## कुमाना की लोरी

मत रोवे ललुव्या लाइले, हँस-त्रोल मनोहर बोली।

हाय, पूल में लोट रहा है, मेरी खाल खसोट रहा है, काटे वाल बकोट रहा है, उठ कर महाली साहले,

ले बिगुल, फिरकनी, गोली, इस-मोल मनोहर बोली।

मान कहा क्रांचियों में काचा, पीकर दूध, मिठाई खाजा, हुए केल बालकों में बन राजा, सब को पटक-पछाइले

> हरजाय न घटके टोली, हॅस-योल मनोहर बोली।

त्यारे, पीट बहन-माई की, पकड़ बुध्या की, भीजाई की, सु घेर-घसीट चची-ताई की, माटपट लहूँगे फाइके,

फिर तार-तार कर चोली, हैंस-बोल मनोहर बोली।

दे-दे गाली कुनवे-धर को, भाच नवाले सारे घर को, ठोक संगे बाबा शंकर को, निषदक मूँछ उररावले, कर इसक पिता की पोली,

हैंस-बोल मनोहर दोली।

शङ्कर-सर्वस्य ]

चेतावनी श्रव चेती माई, चेतना न त्यागी जागो सी चके।

समता सटकी पटुता पटकी, बटकी कटुता दुल-बल की, भूल-मरी जहता बपताली विद्या के सहार न्यारे हो चुढ़े। बपनी गुरुता लखुता करती परधी प्रभुता परभ्यर की, काबर, कर्म-कलाप तुम्हारे बीरों की हंशी के भारे रो चुके। बिपाई मुविधा सुरुत्तासावन की व्लटी गठि कास्वर कर की, बींप दिस्ट सदुधान हुन्ये पेलों में कमाना-स्वानारों चुके। बतरी पराही बहियापन की गुड़कें अशुका बवनित्र के, सेवक शंकर के ब कहाये पन्यों में मती के काँटे यो चुके।

चेतना न स्थामी जामी सी चुके।

#### पाँच पिशाच वॉच पिशाच रुधिर पीते हैं।

काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से हा, किस के वन-मन रीते हैं, पाँच विकास कविद पीते हैं।

पूरे रिष्ठ चेवन-कुरंग के हरि, कृक, आलु, बाब, बीवे हैं, पाँच पिशाच रुधिर पीते हैं।

खुटें न इन से पिएड हमारे अगणित जन्म वृथा श्रीते हैं,

भाष । परााच कायर पात है। शंकर बीर विलय्ड बही हैं, जिस ने ये प्रतिमट जीते हैं, पाँच पिशाच कथिर पीसे हैं।

# मेल का मेला

मेल को मेला लगा है मार साने को नहीं। धर्म-रला को टिके हो जी दुस्ताने को नहीं। जन्म होता है मलों का देश के उद्धार को, प्रेम की पूजा मलाई मुल जाने को नहीं। प्रन्य पता ने दिया है दान, नोगों के लिय, गाइने को दीनदीनों के सताने को नहीं। वीरता धारी प्रमादी मोह के संहार की, देश-विद्रोही खलों में मान पाने की नहीं। जो लगी हैं जह से वो छोड़ दो संसार को, दोग खड़ों के अखादों में दिराने को नहीं। रॉकरानन्दी बनों वो बेद-विद्या की पड़ी, परिवर्ताई के कटीले गीव गाने को नहीं।

#### रुद्र दशह

खलों में खेलते खाते भलों को जो जलाते हैं. विधाता न्यायकारी से सदा वे दरह पाते हैं। प्रतापी तीन तापों से प्रमत्तों को तपाता है। क़ुद्रस्वी, मिल, प्यारे भी बचाने की न बाते हैं। अजी जो अङ्ग-रज्ञा पैन पूरा ध्यान देते हैं, मरें वे नारकी बीखा न रोगों से खुड़ाने हैं। प्रमादी, पोच, पाखडी, अधर्मी, अम्घविश्वासी, द्रिया के दाँधेरे में, मतों की मार खाते हैं। धभागी, जालसी, चोहे, जनुत्साही, जनुचोगी, पहे द्रहें व की कीसें मरे जीते कहाते हैं। पराये नाल से मोधू धने प्रारच्य के पूरे मिलाते धूल में पूर्वी कुकमों को कमाते हैं। दराचारी, दरारम्भी, कृतच्नी, जालिया, क्वारी, घमएडी, जार, अन्यायी कुलों को भी लजाते हैं। हठीले, नीच, अशानी, निहन्मे, मादकी, कामी, गपोह, दुर्गाणी, गुरुढे, बितिष्ठा की इवाते हैं। क्रुवाली, चीर, हत्यारे, बिसासी, देश-विद्रोही, प्रजा-राजा किसी की भी न सत्ता में समावे हैं। किसी भी काततायी का कभी पीछा न खुटेगा। हरें जो प्राण भोरों के गले वे भी कराते हैं। बचेंगे शंकराणामी दिनों में वे कुचालों से, जिन्हें ये दरह के थोड़े नमुने भी हराते हैं।

#### शहूर-सर्वस्व |

#### उद्दबोधनाष्टक

। फाम, फोब, मद, लोभ, मोह की पचरंगी कर दूर, एक रंग तन, मन, वार्णी में भर ले तू भरपूर। फोम पसार न भूल भलाई, बेर-विरोध विसार, भक्ति-भाव से भज शंकर को वर्म दया वर घार।

हेस कुरिष्टन पहने पाने पर-चिता की घोर, विषश किमी को नहीं जुनाना कोई वर्षन कठोर। स्वना, अवलों को न मताना पाय बढ़ा स्विकार, सिक्तमाय से सज शंकर को धर्म दय। वर बार।

भाव न बलकें नवबालों के इल, पारमण, मनार, तेर न जीवन-काल विवास, कर कोरे बकवाद। पोटें मुक्ति झात विच धनको जान अजान, लवार, मिक-भाव से भन संकर को धर्म दया वर धार।

हिसक,मवर, आसिप-भोती, कवटी, बब्बक, चौर, बबारी, शिशुन, बबोर, छुवस्ती, तार, हुछी, छुत्रपोर । इस्ट्रुर, आततायी, गुरु-द्रोही इत सब को चिक्कार, मुक्ति-भाव से अज शंकर को घम द्रया दर घार ।

जो सब छोड़ सदा फिरते हैं निर्भव देश-विदेश, वर्फ-सिद्ध श्रीयरुक्त जिन से मिलते हैं डवदेश। ऐसे 'डातिधि बहापुरुगें का कर सादर-सत्कार, सचि-भाव से अज श'कर को पर्स दया डर धार।

्ष माठा,पिता,सुक्षति,सुन्द्रप्रामा कर सक्का सम्मान, हम्म,श्रमाग,पितत,दीनों को दे लल, भीजन, दान। सुमद, नंदारि, शिन्यकारों को पूज सुयदा विस्तार, भक्ति-भाव में मज शाँकर को पर्म दया पर धार। पाल कुटुम्ब सदुयान द्वारा मोग सत्। सुष्ट-मोग, फरना सिद्ध झान-गौग्ब से ति.श्रीयसद्द योग्। जप, सप, यझ, दान देवेंग जीवन के फल पार, मसि-भाव से मज ग'कर को धर्म द्वा एर घार।

#### 'नौकरशाही'

को मौकरशाही। जल-उल वर छील। बैठी बायुकि के मस्तक पै ठोक अकड़ की कील, हाले पोच प्रजाके मुँह में पर न व्यार की सीख। जी ह जरवादी जय बीलें होकर गौरवशील, खपना दुःख सुनाने वाले यनते रहे जलील। भाति-भाति के टैक्स लगाती नेक न करती दीव. हाय, किसी भी प्रतियोगी की सुनती नहीं दलील । सास ब्यदालय का पूरा है इतना तुल-तथीस, जिसमें मगहाल मही का उलका भुयब महील। मार्रे माल मण्य परवारी लूटें उतिस वकील, होती नहीं एक दिन को भी इन सब की वावील । रेतागादियाँ फरती डोलें सफर हजारों मीज, हीर-हीर कंचन के चेरे बमक रहे कम्बील ! मोट काराची धीन रहे हैं भन्न तुल रस भील, दोनों को धनहीन बताने हवां बिन पत्र करीता । राकर मॉस हमारा मोटा करते अपना डीच, भोके भारत के शोणित से भरदे कावर-कील ! कार्ट को डायर-डायर-से तहपें राफ रेंगील, धायसराय दूर से देखें छड़ते बायस-थील । सर्वनाश की भेकि बजाने उत्तरे प्रशाकील. सो फिर में तेरे शासन की उनसे कहाँ अपील ! लों न लगानी है शंकर से कर लीला नवदील, हाय, सुनाती है नया तुमाही सदुपदेश इंजीन । को नौकरशाही, उल उल वर छील।

दुःखोद्गार

भूता रे, भोता भूवा भारत देस ।
दूर विराजें भोज भजा के परमोदार प्रजेस,
मार सहे नौकरसादी की भोग-भोग कर करेस ।
हा, गोरी शुटिला छुनीति के विशुरे लोहित केस,
भेद-भार कंजी के रिस्तों में रिसने किया प्रयेस ।
वेवा घर्म पर पण्युं, नर नहरात-नरंस,
'जी हु,जूर' वक्त कहते हैं, नारिर नक्स ऐसा ।
स्री गुरु गाँची कल्य-छुछ का, छुल फले व्यवेसा,
दे स्वराज्य स्वाचीन बनाई, है शंकर खांकिसा।

भूला रे, भोला भूसा भारत देश। काल की क्रटिलता

पसारी तुने कैसी ट्रटिलवा कान। मगोलेश धनेश दिस्ताये, हा, परवश कगाल, वन यैठे सम्राट विदेशी पाकर प्रभुता-माल । छोद स्नेह-समता को भूले हम कर्वव्य विशाल, हा, सत्तपथ में बिछा रहे हैं मत-पन्यों के जाता। राज पछाडे जिन बीरों ने छोक-होक कर साल, उन सिंहों की होड करेंगे क्या बरवोक शुगाल ! शिल्पकताः वाणिज्य व्यदि पे व्यवति शौधी हात, पक्ते वक्रमादी शन्मति की शेंठ उडाल-उडाल I भौजन-बस्त्र बाँट दीनों को करते नहीं निहाल. भाषण-भक्त दानियों ने भी पकड़ी उलटी चाल। फाट-काट लाग्रों पशस्त्रों की बचिक उचेलें गाल-इन पलक्षीयाँ हत्यारों में बिरक रहे गोपाल । वैर-ज्याधि दर्भित्त दबोचे वन बॉके विकरात, भोग रहे भारत-माठा के नरक, दुलारे लाल। गीत समाता है विधितों की पास विठाल-विठाल, शकर इस थोधे गाने पे टप-टप श्रांस दाल। पसारी तू ने कैसी शहिसता हाले।

# उन्ननोद्गार

बदाते रहे भारत को महाराज।

मान बढा उन कालेजों का दरसें सुपमा-साज, पकडें गे विद्या-चलघारी इंगलिश की भैगाज । न्याय-नीति के सिंहासन पे विक्ष विशाल-विशाल. करते हैं इंसाफ प्रजा का जोड़ बकील-समाज। हा, दुख भरे कोड़ में फेली, स्रोट नटखटी खाज. कें की पुलिस'मारशल ला' ने किया तुरन्त इलाज । कोरे कागज के दुकड़े भी रगत-संगत साज, नोट कहाते ही जनता ने साम लिये सिकाराजा। देख गोरशें की भडकीली मड-भड भारी माज. सदर्वे छोड वर्चे पश-पन्थी सन-सन वॉ-वॉ बाज । भू-पर दीहें रेल, सिन्धु में, तरते बोट-जहाज, हाक, तार, चारी से चलने उद्यम के सब कात । मोल बढाते हैं बटों का न्यू फैशन प्रतिभाज. द्याम छह गुने दिलवाते हैं खुलनी-छटने-छाज। तिगुने दामी पर देते हैं बदिया बस्त बजात, पहते कीन गजी-गाड़े की, लगती है अब लाज। पॉच टक पाते थे पहले देकर जिस्तानाज, बतना धन्न दिला देता है हमको रूपया आजा। छह छटाँक का वी विकता है पड़ी दूध पर गाजन हो भी घटती नहीं भोज की बांदया रस्म-रियाज । माल कमाते हैं बद्भागी सा-ला बदिया ब्याज. परावें मान की दियों को भी मांश-मोती प्रखराज । देते रहते हैं रजवाड़े खल माकूल खिराज, चलते हैं नृप-नव्यायां के मनमाने इखराजा साखी घटिया वन वंठे हैं बढ़िया के सरवाज, एक तुही कंगाल रहा है, रे शंकर कविराज।

#### भारतभावा का विलाप

भारत-साता शेरही, हाय विसूर-वितृर, शंकर म्वामी कीजिये, चनतो सकट दूर।

करोगे मेरे, संकट की राप दूर।

विश्वनाथ में भोग रही हं आधि-ज्याधि भरपूर, कर डाला उपाधियों ने भी जीवन चकनापूर! माज पड़ी उद्योग-दुर्ग पैपगु हुआ श्रम-रूर, कर्ते वंभव-धाग उजादा दुर्गुश-कपि-लगृर। जुर्भो बाद-विवाद विशोधी सक प्रमाद, धर्च र, क्षीर अपन्थी मतवाली ने युचले कण्टक पूरी। हा, ब्यापार परुप-पाद्य के या ग गये सन फेर, पेट पालती है पाँहप का वस चाकरी-सजूर। हा, न वहे हीरा, मांग, मोर्श कंचन हुआ कपूर, रस्त-कोप रश्नाकर के हैं टिकिट नॉट-शास्त्र। पीस पिसान सीप देखी हू प्राकर चापट-तूर, बी भी बल विदेश भवकू का शुदके चिनसे घूर। दुर्गति देख-देख रोती हूं व्यवला करा विथूर, शंकर स्थामी फाट रहा है कण्ठ कुशासन करे। शंकर ही-सा रह हो। रो मत भारत दीन। भेंट पराधीनत्व को हाँस होकर स्वार्धान ।

गर्दम-गति

इम से सुकवि गर्वेथा मैथा, भारत वोहि सुधारेंगे।

गढ़नाड़ सानजीत गावेंगे, उपदेशामृत वरसावेंगे, गाल बजाय विदाल-समामें पूंछ हुलाय प्रकारेंगे । तत्र स्वर-नाल तान तोड़े गे,बिकट लीक्लयकी छोड़ें गे, गुरिया यटक राग-माला के, राजमजन उरकारेंगे । जो सुनरर गाना सुन लेगा; धन्यवाद उपहार न देगा, उस चानोच मोचू क सुता प, लमक दुलची मार्थे । सुनक हु दुक्तियों से न बरेंगे, शकर का चपमान करेंगे, रैंक रेंक कर सातमेन की, पदावी को फटकारेंगे। भारत लीहि सुधारंथ।

# फवीसी फुट

कटा मेरा सब बरने हैं

फेल एट इन पुट्टेसन में पूट फर्सी में फ़ट, फ़ूट-फ़ूट रोरो कहते हैं फूट फर्सीजी सूट--साहें फटफार न हरते हैं।

घोर छविचार साता सेरी वाप प्रवामी पाप, सर्वे नाश स्वामी की द्वारा वेटा तीनी वाप— जिल्ला सन्त विचरते हैं।

काह देश घचकता नगरी स्थारण सुन्दर धाम, यत बिहार धल चौर चमक्कत अज्ञल धल घाराम — जहाँ कावगुल सूग चरते हैं।

म्हे-सचि मगड़ी से बी छून जायगाणीन, पुलिस वक्तेल बादालत की (फर चोट सहगा कीन-

बात-बात में होड़ा होडा करें न धन की धूरि, तो फिर कैसे हाथ करोगी कीर्रात जीतम-मूरि--बडाई पे कट मस्ते हैं।

वड़ाइ प कट सरत ह । वैर-विरोध विषयना मयना पद्धांत-यन्थ प्रनेक, कमी न होने देंगे सोखे, मारत मर को एक--

इडी इड को न विसरते हैं।

भोजन भेज विदेशन को घर भर्ने कवाड मॅगाय, या दिन्दि हाता उदाय की सम्पति कहाँ समाय— श्यान घन का धृष घरते हैं। राष्ट्रर सर्वस्य ]

हैट-कोट पवल्न दूर सज बोलें गिट-पिट वैन, प्यारे 'गीड-पूत' के कारे नेटिव र्जैटिल मैन— गीन घरनी घर घरते हैं।

रमन-पान में दुर-दुर धी-धी छोकें दूधा छूत, ठीर-ठीर इंभोदक छिड़कें धन जगम-जीमूच— पाछ टिमनात पखरते हैं।

बेल्पेपिल के विक्वेंचा मन में गाउँ ऑट, घर केंद्रे लूटें की मन को फाउँ नीटिस घॉट— विकासी साँठ करारी हैं।

खादर फीन करें कविवा को दीन सबे कवि लोग, रही, मुंडी, भाइ-अगतिया सब्बा भोगें भोग-

ब्बमीटी था घन दर्ते हैं। द्विन्त-भिन्त रखती हैं इनशे, ठीर-ठीर ब्यनमेल, मेरे सुग शंकर केन्द्रे गया सुल-लुल सेलें सेल --किसी की बीर न दरते हैं,

किसी की चौर न दरते हैं, कहा मेरा सब करते हैं।

# **ब्यक्तिगत**

[स्तर्गीया शकरादेवी शकरजी की पत्नी थीं। जनके स्वर्गवास वर ये पत्न सिर्दे गये हैं। इमाशंकर खोर रांवशंकर से पुत्रों, महाविधा पर कात्र पुत्री जोर शारता वोती के देहावसान से शंकरकी को जोर शारता खोती के देहावसान से शंकरकी को जोर होरत हुआ था। उसी वेर्ता का सक्वे भीचे की पिछयों में हैं। ये अब मृत्यु समागार चार वर्ष के अन्वर्गत हुईँ। ये अब मृत्यु समागार चार वर्ष के अन्वर्गत हुईँ। इसी संकटकाल में शकरजी को एक अर्थकर को दे से साथ चार पाई पर पड़े रहे। धारती की ज्योति भी सन्द

होगयो थी। इन्हीं सारे दुःश्तों से वंग काकर से अपने कन्तिम जीवन में मृत्यु का ही खावाहन करते रहते थे, और यही माव उस समय उनकी कविता में भी महिशाव होते थे। सम्पादक — ]

> चिकित्सा हुई घर्ष पूरा बिठाया, 'जराशोय' का ध्वन्त तो मी नषाया । यही ध्वन्त की ध्वन्त की बात जानी, सती शंकरा का चुका 'ध्वन्न-पानी' ।

तजे प्राया इशी सदुत्कपें में, सिधारी सथा साठ हो वर्ष में। यही शंकरानन्द की धार में, सती शकरा है म 'संसार में'।

जीवन विवाध सदाचार-भरी सभ्यतां से काल हों सुकर्म कर सुवश क्या गई। करन कर सुवश क्या गई। मारियो को कामना-वरियोगी में वरने को, प्रच्छ पिट-पूजा कामधेतु की समा गई। साइवर्ष तीनसास भिन्तता-सीभासी जिले, क्या गई। क्या ग

फोड़े ने पहाड़ा चार मास हों न डोला-फिरा, संकट ने ज्यप्रता चहादी यूढ़ेपन फी । छोड़ा 'दोकरा' ने साथ 'शारदा' सिकार गर्रे,

हाल नाक्य न साथ 'रागदा' सियार गई, राख भी रही न 'महाविद्या' तेरे तन की। एक ऑस से तो अब दीराता नहीं है आगे,

दूसरों भी त्याग देगी शक्ति चितवन की। शंकर को गोड ने मसीसा इसी कारख से। इन्छा करवा है परलोक के 'गमन की'। ' शहर मरस्व

रोला रोन सोगने निजाड़ी वाल मरहत में, हात रहा पाम में परन का न आप का। वस्की क सग वरणाई ही नमंग जागं, पारा मुध ज वन के मञ्जित पुतापे का। रागर न मूमा जोट्नाया का विकास करा, हु-रा पल हाथ लगा काल-पाल नापे का। पैमठ बाद खींहे, जियेगा तो जार जागं, भोगना पहेगा भारी नरक गुराप ला।

षोटे जी पुरन्त ने प्तारी ब्याबो स्वरहाम, धारत पूसरीह सींसमूची व्यव ना दिखात। बूडी पन पोर्न प्रती पुत्र ने बिसारे प्रान, चार चर गर्प में सहारे शोक-बज्ञपात। दिन व्योक्तों पीते इत उत्त पात्त्वीतन में, हाय-हाय शोक में कटे न दुस्त्वर्द्द् रात। सन्दर-कटक पाँ जो काटते हैं बूदे बीर, शहर की मीति 'कोई सुरमा सराहे जात'।

को युद्ध ब्दे सह तृटिन काल की लात. सो राक्र से स्रबा क्य न सराहे जात।

देवी फांकरा' ने देव-लीक में निवास पाया, वीर पति की-सीन सहारी बृदेवन की। 'बारदा' नुवारी बृदी दा कि समीव गई, मा में 'महादिया' मिली रात स्थान तनकी। माता, मुजा, मिली को शेर 'काशकर' तो, मूर किया जोड़ कर चादर करन ने। हार शोक मृल में करते हुचल दाली, कोम प्रस्तित शांकि या वर के ध्वन की। युदी सती 'शंकग' विसार सेवा 'शंकर' की,

त्याम सन स्वर्ग को मलाई से मली गई। जीवन यिताया बिन ज्याही पोती शारदा ने,

शोक-स्यादी घीरता के मुख से मली गई। '-

येटी 'महाविद्याः परिवार चौर पीहर को.

होड़ मरी दुःसन्दाल हाती पे दर्जा गई। हाय,निज माठा,पिता, मित्री हे पास त्यारे, पुत्र 'उद्यार'कर' की चेतना चर्चा गई।

# 'बांकी है'

[ शंकरजी ने इस पूर्ति में अवनी प्रशे सायित्रों के मरण का उल्लेग किया है। जिसकी मृत्यु संवत् १६४६ के आवण मास में हुई थी ]

तीत बड़े भाई छोटी मितनी विसारी एक, मार्श जिन मा के उर पाइन में टॉकी है।

रोवे राषावरताम निहारे वृदी नानी, दाय! राकर विता को दई प्रायदीन कॉकी है।

पीदी सरिता के तीर गाड़ में पसार पॉव, चौड़ जल-चादर दुलगी देह टॉकी है। इरपन के सावन में लें गई कलेबा काढ़,

सार्का हूँ बरस की टरेन पीर 'थॉकी हैं'। शंकर साथिशे सुवा, सब से नावा वोह, चट चिहिया सी वह गई, सन-पंजके को छोड़।

#### बन्म पत्री

[ रांकरजो की जन्म-नत्री के भीचे क्यंकित हैं। ] राग सुधाकर व्वंक मेदिनी, विक्रमान्द अनुबूत, शुक्रर वह मधुसास पञ्चमी, शुक्रवार सुखमूल। चाट द्रंश रस पद्मीन के गूँच उठी व्यक्तिगन, शंकर के शुम जन्मकान में हुआ वसन्त्र निमान।

## शङ्कर-सर्वस्य ]

#### मरघट-निरीचण

जिसमें दाद हुवा था प्यारे छुव चलाशंकर का हाय, रांकर ने बद छुव्छा देखा आज महीना पाँच थिताय। हान्हा मध्यट में थेटा के मिली च तनकी हुब्ही-ताय, खशु बहाता थर को आया सार शोक-संकट का पाय।

#### शंकर-स्थप्न

शंकर देखी स्वप्न में जनती पिछली शह, योजी सन येटा सुधी हित-साधन की पात । क्या करना था क्या किया पकड़ी उलटी पाल, काट रहा है कब्ट से क्यों सूरा-जीवन-काल । जान पुका है बढ़ा को शुद्ध एक रस एक, घेर रहातो भी तुभे सामाजिक व्यविक । जाग-जगादे सत्य को चेत अचेत न चूक, मतवाले मिण्या सर्थे सभ थोको पर धुके। पुतुष्त्रा तेरे क्रान की शक्ति बस्तान-बसान, देती हैं सब देवियां मुभ्यमी खादर-दान। चपजा मेरे गर्भ से तू कुल-दीपक लाल, रूपराम का धार हो काट कपट का जाता। रूपाम का पार क काट कपट का जाता।
'थोझा जीवन शेव है कर पूरा शुप्त काम,
नाम रहेगा लोक में सुपरेगा परिखान।
'शुक्त बना देगा शुक्ते मंतुक्तम महेरा,
भूज न जाना लाइके शुन मेरा उपदेश।
मान किये सद्भाष से मा के वचन उदार,
दाथ जोड़ मेंने कहा चन्य-यन्य यह पार। ष्पनया माता हो गई हैंसकर अन्तर्धान, जागा में सियाँ सौबर्दी शंहर ने सुरा मान ।

# यनुभृति

ोहा

रांकर बीते आयु के बासठ वर्ष असार, दीनानाथ उतार दे अब तो जीवन-भार।

#### जीवन-मार न उतरा मेरा।

होड़ा हेद बरस का जिसने पाकर स्वर्ग बसेरा. इक्लीता बेटा उस माका कच्ट-कटक ने घंसा पहले अपनाकर नानी ने सम्पन बाला हैरा, फिर कर ध्यार वचा ने पाला साहस किया घनेरा। करके वाल-विवाह विताने ग्रह-बन्धन में गेरा हुआ गलाब की बनिता का चळचरीक चित्र चेरा। पदने गया पढ़ा छुछ योंही गुरु का बसा घसेरा, काट मोध-महिमा-एजनी को हुआ सुबोध-सबेरा। श विन्यस्ति ने मत-पन्यां का मिहका अपह ल्हेरा, मारा ब्रह्म-विवेक-सुभट ने बक्कक वाद-वर्षरा । धिका स प्रतिमा क प्रकाश से अन्य खबोध-खँ धेरा। बना न घांग घनी कविता का कीए सुवश वरतेरा। किया जनक्षी के मरते ही उद्यम का देंग-देश. बाकर रहा चिकित्सा चमकी यो बन गया करेरा। धाप कहाय बना फिर बाबा नाना कह कर देरा, क्या पर-यात्रा बनकर होगा अपना अन्त निवेसा हा वित्रा पोर्ता दृष्टिता ने प्राण विपाद परोरा, त्याग देह दो तरुण सतो ने घोर नरफ में गेरा। जिसके मायिक तारतस्य का उलका सूव घटरा, दांत बखाई उस उन्नति ने हाय हुआ मुख फेरा । अवलों हाय न बासठ बीते नाम घार प्रमु सेरा. शंकर पर कटक कभी का हो न सका निवटेरा।

## चतुर्वेदीर्जा का शुमागमन

[ श्री बनारसीदास चतुर्वेदी अपने अनुज स्वर्गाय श्रोफेसर रामनारायण चतुर्वेदी के साथ शंकरजी से मिलने इस्टुबागंज गये थे, तब शंकरजी ने यह पटवदी लिखा या।]

वृत्र यमारसीदास चतुर्वेदी चल घर से।
प्रभा पसार समन्त्र मिल साकर रांकर से।
वहणुन्युद्ध का योग तिली यो गरमी-सरदी,
सरस अनुष्णारीत भाव से समना मरदी।
कर दूर दुरेगी होथ को जटल एकवा होगई
हरिशकर कभी पास जो वमेंग ध्यायर को गई।

# सम्पादकाचार्यं रुद्रदचशमां

शंकर मूलेगा नहीं जिनको आर्यसमातः मुक्त हो गये मात वे क्ट्रव्स सुध-राज। कलाया हमें एट के कार्य ने

किया कुछ सम्पादकाषायं ने । बढ़े विक्र ये, आपके जोड़ की, बढ़ाई न गाई किसी आयं ने ।

कविरस्त श्रीसत्यनारायण बी

रांकर सारे पारकी समने जिसे अमील, फ्रीना सो कविरस्त वर्तो रे अष्ट्रष्ट ठम योल जो कि थे विद्यात-गीरव से मरे-रस्त ये साहित्य-सागर के दारे। - हा, जिन्हें रोजें हैं कविवा-कामिनी, वे दुमारे सत्यतायक्क मरे।

# 'पपी' कुत्ता के शोक में

[शंकरजी ने अपने एक दशारे कुत्ते 'पपी' के मरने पर यह कथिता लिसी थी ]

रांडर का त्यारा 'पदी' रोक सका न प्रयाख, आज प्रयापरलोक को, कोड़ देह बिन प्राण। प्रोमास्य परसाने वाला, स्वाप्तियांक दरसाने वाला, सबसे मेल मिलाने वाला, हिंद की पूँछ हिलाने पाला।

णन्तिम रोल खिलाड़ी रोला, हा-हा 'रोल' रहा अकेला ।

दोहा छह ऋषि नौ भू विक्रमी, छार वदी बुखवार, भागा दिन के दो बजे, स्वान-शरीर विसार।

#### फटकर

शकर देशा प्रेम से मायस के दिन "चाँद", मिथ्या सत्य प्रकाश को कर न सकेगा माँद।

बाला चढ़ येल्न पे देख रही पुर गेह, स्रोग अन्ना को पुर्शिमा समके बिन सन्देह।

दान द्या का जो करे जगदानन्द समीय-ऐसे शैकर धर्म का क्यों न अभ्युद्दव दोय।

विज्ञानी गुरुदेव हैं सिद्ध सपीधन धन्य , जिनके ध्यारे शिष्य हैं, शंकर मक्त अनन्य ।

में मारी हूँ विरह की मार, बार मत बोहि, शंकर के बाने बहे तो यट जानूं तोहि। वर वैदिक योग जिलाय गयो,
हन के यल की हाव बहु यही।
पुरुषारम, साहस, मैल मिटे,
मत-पन्यम के मिस मृट पड़ी।
काषिकार भयो परईसिन की,
यन, पाम, परा पर लूट पड़ी।
कवि शंकर आरत भारत पँ,
भय-मूरि अवानक हट पड़ी।

पढ़े हैं किसी को न विचा पड़ाना खविचा पसारी, यने सिंह संपान से भाग जाना जियो शहतवारी। कर्ने और ज्यापार क्या ट्याज रतना महा मोदकारी, सनो दाप की भी न सेवा चताना दवा दूर सारी।

मिटाई महा गोह माथा सुरू ने,

दिया मन्त्र में हुत हाती बनाया।
कहा देखते यात की वात में,
सर्वित्वाद का रूप ऐसा दिख्याया।
जगजनात सारा समाया उसी में,
ज म्यारे रहे आप में भी मिलाया।
करे भेंद् की करपना कीन फैसे,
वा एक में दूसरे का न पाया।

गर्वको गाइ दे, लोम को टार दे, कोघ की काट दे, मार को मार दे। ज्ञान की आग में, मोइ को वारदे, सत्य के सिन्धु में, मूठ को टार दे।

## नैशर्विक बलिदान

शेंडर प्रेमी प्रेम के समकी मंगलमृक्ष, प्राणों का पिलदान दी नेक न करिये मृल।

वार-चार त्यारे दीवक को चूमे चकराता चहुँ और, भेंट शिखा से बल जाता है सन को तब्द तेल में बोर। जग में जीवन-दाता श्रेमी पाता नहीं पतग समान, जीवन पर मर मिटने यालो, देखो नैसर्गिक पलिदान।

एक इसी को श्रयना साथी खर्ब श्ररोप बतावे हैं, इच्चारण के माधन सारे रसना रोक जताते हैं। ऐसा उत्तम राज्द कोप में गिला न खन तक खन्य, श्रोमुद्दमृत नाम रॉकर का सकलक्लाधर धन्य।

में समझता था कहीं भी कुछ पता तेरा नहीं, क्याज शंकर त मिला तो अब पता मेरा नहीं।

सत्य संसारका सार है सत्यका शुद्ध न्यापार है, सत्य सद्दर्भ का धाम है सत्य सर्वतका नाम है।

जिस अग्निलेश अजाय एकने सेल खनेक पसारे हैं, जिस असीम चेतन के वश में जीव चराचर सारे हैं। जिस गुण्डीन झान-सागर ने सब गुण्-वारी थारे हैं। उसके परम मक बुष-योगी थी गुरुदेव हमारे हैं।

> कीन मानेगा नहीं दूस दक्तिको, गाड़ निद्वासी कहैं यदि मुक्तिको। खोसली है भावना उस थन्य की— मानता है जो नहीं हड़ युक्तिको।

शङ्कर-सर्वस्य ]

धार्येही दर मोह्न्जन्य जड़ता, विद्या विदा होगई, पाई कायरता मलीन मन की, हा बीरता छोगई। जागी दीन दशा दिस्ट्रिश्न की, श्रीन्सम्पदा सोगई, माया रीकर की हँमाय हमको, रुद्रा धनी रोगई।

काल के तान में मोह की सेन प्,

गन्दमागी पड़ा सोरहा जागरे।
दण्ड यामादि दन्तावली के तले,

पूर लाखों भये मोंडुमा मागरे।
धालिये देर के देर माणी,
इसी दंग से वाब से तीहिमी धामगा।
वेतता तू इमे झान की काग में,

जारदे जीव से बढ़ा हो जायगा।

मझ को जानिये, वेद को मानिये, दान जो कीजिए, दीन को दीनिए।

> भज राम को, तज काम को, डर पाप से, तर ताप से।

नर वर वीर, इर पर पीर, राल-दल मार, धल-वर्ल टार।

क्या तू लाया प्यारे,क्या लेजावेगा रे, माया के संचारे, भूठे घंधे सारे।

> जो योगी सो भोगी, जो देगा सो लेगा।